# GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. Sa 4N / Kun

140 50 1 20 -1 4 45 .

D.G.A. 79

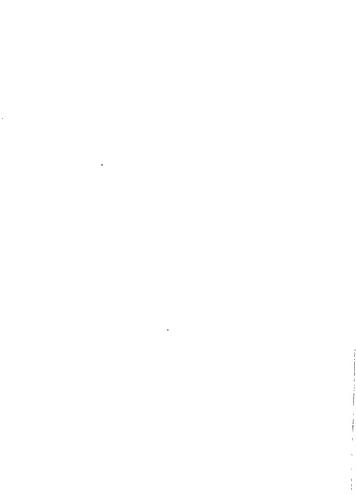

## निरुक्तसारनिदर्शन

लेखकः डाँ० कुंवरलाल 'व्यासशिष्य' एम० ए०, आचार्यं, शास्त्री



इतिहासविद्याप्रकाशन, दिल्ली

प्रकाशक: इतिहासविद्याप्रकाशन 10-बी, पंजाबी बस्ती, नाँगलोई, दिल्ली-41.

मुल्य:

पुस्तकालयं संस्करण : 15.00 (सजिल्द)

प्रथम संस्करण: 1978

मुद्रक : जयभारत प्रिन्टर्स, 2082, मुकीमपुरा, सब्जीमण्डी दिल्ली-110007.

## NIRUKTA SĀR NIDARŚANA

AUTHOR: Dr. KUNWAR LAL, Vyasshisya

SaliN .

Foreword by : Dr. KRISHAN LAL Reader (Sanskrit) UNIVERSITY OF DELHI, DELHI



ITIHASA VIDYA PRAKASHAN, DELHI

F. E-1000.

1978

Publisher:
Itihasa Vidya Prakasana
10-B, Punjabi Basti,
Nangloi, Delhi-41

Price:

Library Ed. : 15-00 4 6 7 7 12 78 हाबारित संख्या ... विनाक 2 7 12 78 विनोक संख्या ... विनोक 2 7 12 78

कंद्राय पुरातत्व पुस्तकालय

First Ed. : 1978

Printer:
Jai Bharat Printers,
2082, Mukecmpura,
Sabzi Mandi,
Delhi-110007.

## विषय-सूची

| प्राक्तथन       |          |   |                                                 | वृष्ठ |
|-----------------|----------|---|-------------------------------------------------|-------|
| <b>ग्रा</b> मुख |          |   |                                                 |       |
| प्रथम           | अध्याय   | : | निच्वत और यास्क                                 | 1     |
| द्वितीय         | अध्याय   | : | यास्ककालीन भाषा और नैक्त्तसिद्धान्त             | 13    |
| <b>तृ</b> तीय   | अध्याय   | : | भाषापरिवर्तन और निर्वचनसिद्धान्त                | 45    |
| चतुर्थ          | अध्याय   | : | निच्नतव्याख्यासंप्रदाय ग्रौर मंत्रों में इतिहास | 69    |
| पंचम            | श्रध्याय | : | वैदिककोशसंग्रह                                  | 83    |
| बब्द            | अध्याय   | : | नैघण्टुकनिर्वचन                                 | 92    |
| सप्तम           | अध्याय   | : | भ्रनवगतसं स्कारपदिनवंचन                         | 108   |
| अष्टम           | अध्याय   | : | दैवतविज्ञान .                                   | 122   |
| प               | रिशिष्ट  | : | ,                                               | 184   |

## संक्षिप्त संकेत

अथवंवेद = अथवं धापस्तम्बश्रोतसूत्र = आ० श्रो० ऋग्वेद = ऋ० तैत्तिरीयसंहिता = तै० सं० निरुक्तशास्त्र = नि० बृहद्देवता = बृ० मनुस्मृति = म० स्मृ० यजुर्वेद च्यजु० वायुपुराण च्या० पु० शतपथबाह्मण च्या० बा० शान्तिपर्वे च्या० प० हरिवंशपुराण च्ह० पु०

#### प्राक्कथन

डाँ० कुंवरलाल की पुस्तक निरुक्तसारनिदर्शन निरुक्त के सभी मन्तव्यों और उसके रिचयता यास्क के सम्बन्ध में आगाचनात्मक विवेचन को साररूप में संक्षेप में रखने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की मौलिक विदेषता यह है कि इसमें केवल पारचात्य या तदनुसारी आधुनिक भारतीय मत का पिष्टपेषण न करके तकंपूर्वंक प्रत्येक विषय पर विचार किया गया है। उदाहरणार्थं उनका यह कथन उनके निष्पक्ष चिन्तन का परिणाम है—

'इंडोयोरोपियन नाम की भाषा न तो पहिले कभी थी और न आज ही है।' यास्क का काल, निघण्टु और यास्क, भाषा-विज्ञान को यास्क का योगदान यास्ककालीन भाषा आदि महत्वपूर्ण प्रश्तों पर विचार के अतिरिक्त निरुक्त के विभिन्न अध्यायों को सरलभाषा में संक्षेप में समक्षाया गया है। यास्क के प्रमुख निर्वेचन और उनका हिन्दी अनुवाद मी दिया गया है।

आशा है कि यह पुस्तक संक्षेप में निरुक्त का एक सही चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ होगी।

> कृष्णलाल उपाचार्य, संस्कृतविभाग, दिल्ली वि• वि• दिल्ली

वेदार्थज्ञान के लिए यास्ककृत निरुवतशास्त्र ही एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है और इसकी श्रनेक विस्तृत एवं विशालकय टीकार्ये एवं भाष्य उपलब्ध हैं, परन्तु प्रारम्भिक जिज्ञासु उन विशाल भाष्यादि से यथार्थ लाभ नहीं उठा सकता। भारती (हिन्दी) भाषा में इस विषय की कोई सुबीध पुस्तक है ही नहीं। इसी वृष्टि को रखकर इस लघु पुस्तक में यास्कीय निरुवतशास्त्र के प्रत्येक श्रध्याय एवं प्रक्ररण का सार प्रस्तुत किया गया है। और यथास्थान उपयुक्त स्थलों की मारगिंत व्याख्या भारतीय वृष्टिकोण से की गई है, इस वृष्टि से यह प्रथम लघु प्रयास है, आशा है कि विद्वान् एवं जिज्ञासु—इसका स्वागत करेंगे।

पुस्तक में झाठ अध्याय हैं—प्रथम झध्याय में आचार्य यास्क का ऐतिहासिक परिचय लिखा गया है, द्वितीय अध्याय में यास्क कालीन माणा एवं कितपय भाषासिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन हैं, तृतीय झध्याय में भाषापरिवर्तन और निर्वचनसिद्धान्त कथित हैं, चतुर्य अध्याय में सिद्ध किया गया है कि सनातन काल से ही वेदमन्त्रों में इतिहास माना जाता रहा हैं। पंचम झध्याय में निचण्टु (वैदिक कोश) के अधिक वां पदों का संकलन है, अग्निम दो झध्यायों में यास्कीयनिवंचन के निदर्शन प्रदर्शित किये गये हैं। अन्तिम अध्याय में स्वातिवज्ञान का विस्तृत विवेचन है और अन्त में एक परिशिष्ट में मयोविद्य यास्क के के ज्ञानगौरव का कथन है।

आशा है कि यह पुस्तक जिज्ञासु एवं विद्वान् के लिए भी परमोपयोगी रहेगी, पुस्तक में छात्रपक्ष पर भी पर्यांप्त ध्यान दिया गया है, पुस्तकों के गुण दोपों का निर्णय विद्वानों पर ही छोड़ता हूँ।

वि॰ 1-8-1978

विदुषां वशंवदः

दिल्ली

डा० कुंवरलाल 'व्यासशिष्य'

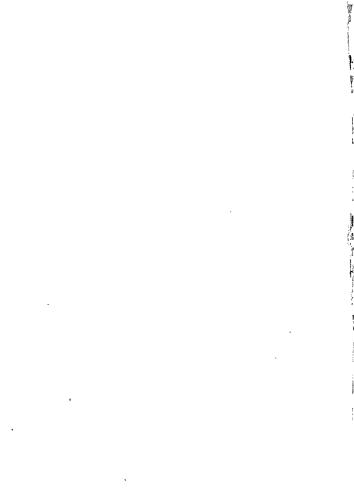

#### प्रथम ग्रध्याय



### निरुक्त और यास्क

वेदार्थं ज्ञान के लिए महर्षि यास्कक्षत निरुक्तशास्त्र सर्वोत्तम सहायक ग्रन्थ है। वेदाङ्ग छ: हैं:—

शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निश्क्तं छन्दसां च य । ज्योतिषामयनं चैव वेदाङानि पडेव तु ॥

शिक्षा, कत्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दःशास्त्र, और ज्योतिपशास्त्र । इनमें निरुक्तशास्त्र वेद का श्रोत्र या कान माना गया है---

#### 'निरुक्तं श्रोत्रम्च्यते'

जिस प्रकार श्रोत्ररहित (बहरा) मनुष्य न कुछ सुन सकता है श्रीर मि कुछ समक्त सकता है, उसी प्रकार निरुक्त ज्ञान के बिना कोई भी वेद के श्रवण या ज्ञान का श्रविकारी नहीं हो सकता श्रीर जो मनुष्य वेदार्थ को नहीं जानता, वह निरुचय ही छूंठ के समान है—

स्थाणुरयं भारहारः किलामूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थंज इत्सकलं भद्रमञ्जुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाष्मा योऽर्थम् ॥ पुरुष समस्त कल्याण को प्राप्त करता है और ज्ञान विधृतपाष्मा स्वर्गं को प्राप्त करता है

स्वयं वेद मन्त्र में अर्थज्ञान की महिमा गाई है --

उत त्वः पय्यन्त ददर्श वाचमुत त्यः शृण्वन्त श्रृणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विषय्रे जायेव पत्य उद्यती सुवासाः ॥

"एक मनुष्य देखता हुआ भी वाणी को नहीं देख पाता और एक सुनकर भी

नहीं सुन पाता (नहीं समभता), श्रौर एक के लिये वाक् पत्नी के समान अपने शरीर को खोल देती है, सुवासा स्त्री के समान ॥"

अतः वेदज्ञान के लिये ग्रर्थज्ञान परमावश्यक है, उसका प्रधान साधन निरुक्त या निर्वचन हैं।

पूर्वाचार्यः — इस समय केवल यास्ककृत निरुक्तशास्त्र इस विषय का एकमात्र प्रत्य प्राप्य है, परन्तु स्वयं यास्कीय निरुक्त एवं अन्य प्राचीन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यास्क सिंहत कम से कम 14 निरुक्ताचार्यों ने निरुक्त शास्त्र लिखे थे। आचार्य दुगं ने लिखा है— 'निरुक्त चतुर्देशप्रभेदम्। निरुक्त चतुर्देशघा इति, (निरुक्तवृत्ति 1-13, 1-20)।

षड्वेदाङ्गों के आदिप्रवर्तक भारतीयपरम्परा में आचार्य शिव और देवगुरु बृहस्पति थे। शिव के विषय में महाभारत (12-284-92) में लिखा है-—'वेदाल् षडङ्गान्युदघृत्य' इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने वेदाङ्गों की रचना की—

'वेदाङ्गानि बृहस्पतिः, (12-112-32)।

यास्काचार्य ने इन तथ्यों को इस प्रकार निबद्ध किया है-

"साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। ते ऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्तसम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विलमग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः। वेदं च वेदाङ्गानि च।।" (निरुक्त 1120) "साक्षात्कृतधर्मा ऋषि थे, उन्होंने असाक्षात्कृत प्रवरों को उपदेश द्वारा मन्त्र दिये। उपदेश ग्रहण या दान में कष्ट श्रनुभव करने वाले प्रवर ऋषियों ने वेद और वेदाङ्गों का समाम्नाय (ग्रन्थन या लेखन) द्वारा प्रकाशन किया।"

यास्क ने निरुक्त में जिन 13 निरुक्ताचार्यों का उल्लेख किया है, वे हैं (1) ज्ञाकटायन (2) क्षाकपूणि (3) गार्थ (4) औदुम्बरायण (5) औपमन्यव (6) वार्ष्यायण (7) स्राग्रहायण (8) और्णनाभ (9) तैटीकि (10) गालव (11) स्थौलाष्टीवि (12) कौष्टु, कि स्रौर (13) कात्यक्य और स्रन्तिम चतुर्देश और सर्वश्रेष्ठ स्राचार्यं स्वयं यास्क हुये। इन सभी पूर्वीचार्यों के मतों का

यास्काचार्यं ने स्थान-स्थान पर निर्देश किया है, ग्रतः सभी ये यास्क से पूर्व हुये, इन सबका यहाँ संक्षेप में परिचय लिखा जा रहा है।

शाकटायन: --- यास्क ने निरुक्त में अनेकश: शाकटायन के मतों का उल्लेख किया है, यथा दो मत द्रष्टव्य हैं---

- (1) "तत्र नामान्याख्यातजानीति नैश्वतसमयश्व" (नि॰ 1112) "शाकटायन एवं अन्य नैश्वताचार्यों का सिद्धान्त है कि समस्त नाम (संज्ञायें) धात्ज (श्राख्यातज) हैं।
- (2) पदेम्यः पदेतरार्धान्सञ्चरकारेति शाकटायनः ''धातु के अर्धभागों में शाकटायन ने संस्कार किए। है।''

शाकटायन के पिता या पूर्वज का नाम शकट था अतः वे शाकटायन कहलाये, इनका वास्तिविक नाम ग्रजात है। 'त्रहक्तन्त्र' नाम प्रिग्छ ग्रन्थ भी शाकटायन की रचना है। अनुमान है कि शाकटायन यास्क से कई शती पूर्व हुये।

गार्ग्यः — यह भी गोत नाम है, वास्तविक नाम इसका भी अज्ञात है, ये शाकटायन और यास्क के मध्यकाल में हुये, पाणिनि ने भी गार्ग्य के वैयाकरणिक मतों का उल्लेख किया है, अतः गार्ग्य नैरुक्ताचार्य और वैयाकरण दोनों ही थे। गार्ग्य और कुछ अन्य वैयाकरण सभी शब्दों को धातुज नहीं मानते थे —

"न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके" (नि० 1-12)

वार्ष्याण :—वसिष्ठ गोत्र के ग्रन्तगंत वृष या वृषगण आजार्य हुये। वृषगण के पुत्र या वंशज असित वार्षगण प्रसिद्ध सांख्याजार्य थे, जो नारद श्रीर व्यास के तृत्य लोकसम्पूजित ऋषि थे। इन्हीं वृष के वंश में ग्राजार्य वाष्यीयणि हुये। इनके धर्मसम्बन्धी मत आपस्तम्ब (धर्मसूत्र 116119) उद्धृत किये हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने वड़े आदर से आजार्य वाष्यीयणि को 'भगवान्' कहा है ' यड् भाविकारा इति स्माह भगवान् वार्ष्यायणि:।'' प्रायः ऐसा ही लेख यास्काजार्य ने लिखा ''धड् भाविकारा भवन्तीति वाष्यीयणि:' ग्राज्याचार्य वाष्यीयणि के निरुक्तशास्त्र का इस समय कोई संकेत नहीं मिलता।

**ग्राग्रायण** :—इनका नाम मात्र ही ज्ञात है। यास्क ने इनके मतों का उल्लेख किया है। इससे ग्राधिक कुछ भी ज्ञात नहीं।

औपमन्यव: ---भारतयुद्ध से पूर्व आयोदधीम्य आचार्य के तीन प्रसिद्ध शिष्य थे---उपमन्यु, आरुणि मीर वेद । इनमें द्वितीय उद्दालक म्रारुणि प्रसिद्ध याज-वल्क्य के गुरु श्रीर क्वेतकेतु के पिता थे, ये सभी म्राचार्य पाण्डवों के समकालीन थे और श्रपने ग्रन्थों का निर्माण महामारतयुद्ध से पूर्व कर चुके थे।

आयोद धौम्य शिष्य उपमन्यु के पुत्र ही औपमन्यव प्रसिद्ध नैरुक्ताचार्य थे। ये यास्क के पूर्वकालीन धाचार्य थे क्योंकि यास्क का उल्लेख श्रीकृष्ण के मुख से महाभारतग्रन्थ शान्तिपर्व में हुआ है प्रतः औपमन्यव धौर यास्क दोनों ही भारतग्रुद्ध से न्यूनतम ध्रधंशती पूर्व हुये। औपमन्यव का वास्तविक नाम अज्ञात ही है।

गालव (बाभव्य) : - म्राचार्य गालव पाञ्चाल देश निवासी थे और बभु के पुत्र थे, अतः इन्हें बाभव्य पाञ्चाल भी कहते हैं, ये पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के मन्त्री भी थे, जो भीष्म के पितामह प्रतीप के समकालीन हुये, भ्रतः गालव का समय पाराशर्य व्यास से कम से कम दो शती पूर्व था। म्राचार्य गालव को ऋग्वेद के कमपाठ का कर्ता एवं शिक्षा का निर्माता कहा गया है, इनके मतों का उल्लेख निरुक्त के अतिरिक्त ऋक्प्रातिशाख्य, बृहह्देवता और अष्टाध्यायी में भी मिलता है गालव दीर्घजीवी ऋषि थे जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित हुये थे —

सभायामृषयस्तस्यां पाण्डवैः सह श्रासते । पवित्रपाणिः सावर्णो भालुकिर्गालवस्तथा ।। (सभापर्व 4।21) ।

शाकपूणि: — शेष औदुम्बरायणादि आचार्यों के विषय में कोई विशेष तथ्य ज्ञात नहीं है। इनके औदुम्बरायण, और्णनाभ ग्रादि नाम पैतृक नाम हैं श्रीर वास्तविक नाम अज्ञात ही हैं। यास्क के पूर्वाचार्यों में सर्वाधिक प्रसिद्धतम नैरुक्ताचार्य राथीतर (रथीतरवंशज) शाकपूणि हुये, इनके निरुक्तशास्त्र का

किश्चदृषिधोंम्यो नामायोदस्तस्य शिष्यास्त्रयो बभूवृष्पमन्युराष्ठणिर्वेदश्चेति ।" (मादिपव 3।21) ।।

यास्क पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा जिस प्रकार पाणिनि पर पूर्वाचार्यं वैयाकरण भाषिशिल का सर्वाधिक प्रभाव था, उसी प्रकार यास्क पर शाकपूणि का प्रभाव पड़ा शाकपूणि का निरुक्तशास्त्र भी यास्कीयनिरुक्त के प्रायः समान ही था, परन्तु उसमें भेद भी पर्याप्त था। जिस प्रकार पाणिनि व्याकरण के प्रादुर्भाव से अन्य प्राचीन व्याकरण लुप्त हो गये, उसी प्रकार यास्क के उदय से अन्य सभी प्राचीन निरुक्त लुप्त हो गये। इस सम्बन्ध में पं० भगवद्त्त ने जो कुछ लिखा है, उसका कुछ श्रंश यहाँ उद्धृत करते हैं। — " शाकपूणि समाम्नात निष्ठण्टु का कम भी लगभग यास्कीय निष्ठण्टु सदृश ही था स्यस्क

(1) ब्रा=रात्रिनाम

116 यास्क में भ्रपठित

(2) उदकम् = इति सुखनाम

316 ,, ,, ,

(3) दाश्वान् । सविता । विवस्वति ।

(4) विवस्वत । इति यजमान नाम (5) यम । इति यज्ञनाम 3।16, 18 के साथ यास्क में यजमान नहीं है।

यास्क ने शाकपूणि के मत निरुक्त में सर्वाधिक उद्धृत किये हैं यथा 'श्रयमेवाग्निर्वेश्वानरइति शाकपूणि', 'अग्नि इति शाकपूणिः' इत्यादि बहुशः उल्लिखित हैं।

यास्क का बंदा—यास्क एक गोत्र नाम था, जिस प्रकार विसिष्ठ, पारावायं, कौशिक, काश्यप इत्यादि । निष्कत गर यास्क का वास्तविक नाम भी अज्ञात है—'यास्कादिस्यो गोत्रे' (ब्रष्टाध्यायी 214163)। श्रतः यास्क एक गोत्र नाम था, इस गोत्र या वंदा में यास्क नाम के श्रनेक पुरुष निश्चय पूर्वक हुये थे। एक यास्क जातूकण्यं के गुरु और ब्यास पाराश्यं के पितामह गुरु थे, इस तथ्य का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (14141613) में हुआ है—

#### 'पाराशयों जातूकण्याज्जातूकण्यों यास्कात्'

इन पाराशर्य को प्रायः विद्वान् पाराशर्य क्रुष्णद्वैपायन व्यास समभते हैं श्रीर जातूकर्ण्य व्यास के गुरु थे, ऐसा इतिहासपुराणों से भी सिद्ध है, परन्तु

(1) निरुक्तशास्त्रः पं० मगवद्त्त, (पृ० 26-27)

पाराशर्यं ग्रीर जातूकर्ण्यं भी गोत्र नाम थे, शतपथत्राह्मण की उन्त विद्यावंश-परम्परा में ही एकाधिक पाराशर्यों और पाराशर्यायणों का उल्लेख है, श्रतः पाराशर्यों, जातूकर्णों और यास्कों के सम्बन्ध में इत्थमित्थम् कुछ भी निश्चय पूर्वंक नहीं कहा जा सकता । पाराशर्यं व्यास के गुरु जातूकर्ण्यं का गुरु यदि कोई यास्क था तो वह वर्तमान निश्चतकार यास्क नहीं हो सकता क्योंकि निश्चत में उल्लिखिन शाकपूणि, औपमन्यत्र ग्रादि निश्चताचार्यं पाराशर्यं व्यास की शिष्य परम्परा में हुये थे, क्योंकि शाकपूणि व्यास-शिष्य-परम्परा में पञ्चम ये—

|
पैल
|
इन्द्रशमिति
|
शाकल्य वेदमित्र
|
शाकपणि राथीतर

अतः शाकपूणि के उत्तरकाल में होने वाले यास्क पाराशयं व्यास के गुरु जातूकण्यं के गुरु कथमि नहीं हो सकते। कुछ लोगों का भ्रम नाश करने के लिये, यहाँ यह तथ्य कुछ अधिक विस्तार से लिखा है कि यास्क एक गोत्र नाम था, इसके गोत्र में यास्क नाम के अनेक आचार्य हुये, निरुक्तकार यास्क पारावर्य व्यास का गुरु नहीं था, यह व्यास की पौचवीं या छठी पीढ़ी में हुआ, फिर भी निरुक्तकार यास्क का समय भारतयुद्ध से पूर्व था, यह तथ्य यहाँ असिद्ध किया जाता है।

यास्क (निरुक्तकार) का समय यास्क से पूर्व शाकपूणि, श्रौपमन्यव ग्रादि के निरुक्तशास्त्र रचे जा चुके थे, यद्यपि ये सभी ग्राचार्य प्रायः सम-कालीन, परन्तु भारत युद्ध से पूर्व अपने-अपने ग्रन्थों का प्रणयन कर चुके थे। ययं कि पितानह भीष्म भारतयुद्ध के अवसर पर शरशय्या पर पड़े हुये धमेराज ग्रुपाष्टर को याज्ञवल्वयकृत शतप्यत्राह्मण, अष्टावक-जनक संवाद, यास्ककृत निरुक्त प्रणयन की चर्चा करते हुये दृष्टिगोचर होते हैं, भेले-ही यास्क का निरुक्त भारतयुद्ध से एक दशक पूर्व रचा गया हो, वह युद्ध से पूर्व जगत में विख्यात हो चुकां था. तभी तो वासुदेव कृष्ण नारायणीयोपाख्यान शान्तिपर्व में प्रजुँन से कहते हैं—

यास्को मामृषिरव्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्। शिपिविष्ट इति ह्यस्माद् गुद्धा नामघरो ह्यहम्।। स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिष्ठदारधीः। मत्प्रसादादधो नष्टं निष्कतमधिजग्मिवान्।।

(शान्ति॰ 342172-73)

"विद्वान् यास्कर्षि ने श्रनेक यज्ञों में मेरी 'विषिविष्ट' (विष्णु) इस गुह्यनाम से स्तुति की है। इस नाम से स्तुति करने के पश्चात् उदारधी यास्क ऋषि ने मेरी कृपा से नष्टप्रायः निरुक्त का उद्धार किया। यास्कऋषि कृष्ण के समकालीन थे, इसकी पुष्टि स्वयं यास्क के निम्न वचन से होती है—

''अकरूरो ददते मणिम् । इत्यभिभाषन्ते'', (नि॰ 212)

"अकूर (स्यमन्तक) मणि को घारण करता है, ऐसा लोक में आज (यास्ककाल में) लोग बोलते हैं।"

स्यमन्तकमणि की प्राचीनतम कथा हरिवंशपुराण (1138-39 अध्याय) में मिलती है, वहाँ पर गान्दीपुत्र अकूर यक्षों का उल्लेख मिलता है—

स्यमन्तककृते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः। 26 ॥ पिंट वर्षाणि धर्मात्मा यज्ञेषु विन्ययोजयत् । अकृरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य महात्मनः। 27 ॥

अतः अकूरमणि (स्यमन्तक) की ऐतिहासिक घटना-याश्क के समकालिक थी। यह घटना महाभारत युद्ध से पूर्व हो चुकी थी। अब यह ज्ञातव्य है कि भारत

<sup>(1)</sup> पाराशर्य व्यास का वे स्वरण प्रवचन (शाखाविभाजन) शन्तन् राज्यकाल के अन्त में और भारतयुद्ध से 160 वर्ष पूर्व हुमा था युद्ध के समय भीष्म और व्यास की मायु 200 वर्ष के लगभग थी।

युद्ध का क्या समय था। झाधुनिक ऐतिहासिकब्रुव महाभारतयुद्ध का विभिन्न रूप से, स्वकल्पनाश्रों से 800 वि० पू० से 1400 वि० पू० इत्यादि काल मानते हैं। परन्तु सत्य भारतीय इतिहास के अनुसार भारतयुद्ध विकम सम्वत् से 3044 वर्ष पूर्व लड़ा गया था अर्थात् अबसे 5078 वर्ष पूर्व। हमारा उद्देश्य यहां पर भारतीय इतिहास का कालकम (Chronology) लिखना नहीं हैं, परन्तु संक्षेप में भारतीय प्रमाणों से सिद्ध करेंगे कि भारत युद्ध 3044 वि० पू० हुआ था।

पुराणों के अनुसार परीक्षित् से नन्द तक 1500 वर्ष हुए और परिक्षित-से आन्ध्र सातवाहन वंश के प्रारम्भ तक 2400 वर्ष समाप्त हुथे, पुराणों में यहाँ पर प्रत्येक राजवंश का राज्यकाल दिया गया हैं, उनका योग 1500 होता अतः विष्णुपुराण और भागवतपुराण में परीक्षित् से नन्द तक 1500 वर्ष बताये गये हैं—

यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् । एतद्वर्षसहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चशतोत्तरम् ॥ (

विष्णुपुराण 41241104) ।

वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण के श्रनुसार शन्तनुपिता प्रतीप से सात वाहन प्रारम्म तक 2700 वर्ष या एक सप्तिषि युग पूरा हुआ।

> सप्तर्षयस्तदा प्राहुः प्रतीपे राज्ञि वै शतम् । सप्तर्षिकौः शतैभाँच्या अन्ध्राणान्तेऽन्वयाः पुनः ॥

वायु० 91418 ब्र. 31741230

श्री शंकर वालकृष्ण दीक्षित ने कृत्तिकादि नक्षत्रगणना के श्राधार पर शतपथबाह्मण का रचना काल 3100 शक पूर्व माना है। शतपथबाह्मण व्यास के प्रशिष्य याज्ञवल्क्य की कृति है यास्क भी याज्ञवल्क्य के प्रायः समकालीन ही थे, श्रतः यास्क का भी यही समय है।

शिलालेखों पर किल सम्बत् का प्रारम्भ 3044 वि. पू. माना गया है, इस हे ब्रिशिक्त आर्यभट्ट, वाराहिमिहिर गर्ग ब्रादि ज्योतिषियों एवं महाभारत के धन्त: साक्ष्य के ब्रावार पर भी महाभारतयुद्ध का समय 3044 वि. पू.

सिद्ध होता है, इस सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थकारों में कोई मतभेद नहीं, मतभेद केवल ग्राधुनिक प्रनुसन्धाताओं ने उत्पन्न किये हैं, अतः यास्क-का समय भारत युद्ध से पूर्व लगभग 3000 वि. पू. था इसमें कोई सन्देह नहीं।

यास्क श्रौर निघण्टु—पञ्चाघ्यायात्मक ग्रन्थ निघण्टु वैदिक शब्दों का प्राचीनतम कोश है। यह यास्क की स्वतन्त्रकृति है या प्राचीनतर किसी आवार्य की कृति है यह निर्णय करना श्रत्यन्त दुष्कर कार्य है। महाभारत के पूर्वीद्घृत प्रसङ्ग में, जहाँ पर यास्क के निरुक्त का उल्लेख है, उसी अध्याय में प्रजापति कश्यप को निघण्टु का आदि प्रणेता बताया गया है—

वृषो हि भगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । निवण्टुपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् ।। कपिवंराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । तस्माद् वृषाकपि प्राहृ कश्यपो मां प्रजापतिः ।।

(शान्ति 342186-87)

हे भारत (अर्जुंन)। वृष भगवान् धर्म का नाम है, निवण्दुपद व्याख्यान में मुफ्त (कृष्ण) को ही वृष कहते हैं, किप, वराह या श्रेष्ठ धर्म का नाम है इसलिए कश्यप प्रजापति ने मुफ्ते वृषाकिप नाम से स्तुत किया है।"

ष्मादि काल में, (दक्षप्रजापित के समय) श्राचत्रेतायुग में, सर्वप्रयम प्रजापित करयप ने मूल श्रुति का संग्रह किया था, जिसे पुराणों में 'प्राजापत्यश्रुति कहा—

'प्राजापत्या श्रुतिर्नित्या तद्विकल्पास्तित्वमे स्मृताः"

(वायु पुराण 61175)

कश्यपकृत 'श्राद्यश्रुति' में 500499 मन्त्र थे, जैसा कि शौनक कृत बृहद्देवता में उल्लिखित है—

> पूर्वात्पूर्वाः सहस्रस्य स्क्तानामेकम्यसाम् । जातवेदस इत्याद्यं कश्यपार्षस्य शुश्रुम ॥ ऋचस्तु पञ्चलक्षाः स्युः सैकोनशतपञ्चकम् ॥

(बृहद्देवता अ. 3)

म्रत: 'आद्यश्रुति' के प्रवर्तक प्रजापति कश्यप ने सर्वप्रथम 'निघण्टु' कोश का निर्माण किया था, जिसमें 'वृपाकिप' पद भी था।

परन्तु उपलब्ध निघण्टु किस आचार्य की कृति है यह निर्णय नहीं किया जा सकता। सम्भवतः प्रत्येक निघण्तकार अपने स्वतन्त्र निघण्टु का सङ्कलन करताथा अतः और पुनः उसकी व्याख्या करताथा पञ्चाध्यायात्मक निघण्टु यास्काचार्य की ही स्वतन्त्र कृति है।

निघण्टुके विशिष्ट पदों का संग्रह आगे एक पृथक् ग्रध्याय में किया जायेगा।

> यास्क ने व्याख्येय निघण्टु को 'समाम्नाय' कहा है— 'तमिमं समाम्नायं निघण्टब 'इत्याचक्षते ।'

> > (नि. 111) ।

आचार्य पं. भगवत्त ने यास्क द्वारा निघण्टु के त्रिविध निर्वचन के आघार पर माना है कि वैदिक निघण्टु तीन प्रकार के थे—प्रथम प्रकार के निघण्टुओं में निगमों (मन्त्रों) का संग्रह था, यास्क के नैंगम काण्ड में ये उद्धृत हैं। द्वितीय प्रकार निघण्टुओं में केवल पदों का संकलन था, यास्क के नैंघण्टुक काण्ड में ऐसे पदों का व्याख्यान है। तृतीय प्रकार के निघण्टुओं में मन्त्रों के कठिन पदों का संकलन था।

देवराज यज्वा कृत निघण्टुभाष्य — इस समय निघण्टु का स्वतन्त्रभाष्य केवल देवराज यज्वा का मिलता है, इससे पूर्व निश्चय ही अनेक स्राचायों ने निघण्टु व्याख्यायें लिखी थी, इनमें स्कन्द स्वामी का भाष्य अत्यन्त प्रख्यात था जी अभी तक अनुपलब्ध है। देवराज यज्वा अत्यन्त अविचिन आचार्य था। इसका समय 13 या 14 वीं शती था, क्योंकि इसने अपने ग्रन्थ में भोजादि के उद्धरण दिये हैं।

दुर्गाचार्यकृत निरुत्तवृत्ति —पहिने पारचात्य नेखकों और उनके प्रमुयायी भारतीय लेखकों ने दुर्ग का समय 13 या 14 शती माना था। परन्तु पं भगवद्द्त के प्रमाणों के आधार पर डाठ लक्ष्मणस्त्ररूप ने दुर्ग का समय प्रथम ई. शती माना —'Durga can thus be approximately assig-

ned to the first Century A. D. (com of Skand and Maheshwar on Nirukta vol III P 101)

स्रतः दुर्गाचार्यं प्रथम शती से पूर्वं के आचार्यं थे कुछ लोग अज्ञान या अध्ययन की कमी के कारण सभी भी दुर्गं को छठी शती का व्यक्ति मानते हैं। यथा श्री वाचस्पति गैरोला (द्र. संस्कृतसाहित्य का इतिहास)।

दुर्गवृत्ति निरुक्त पर एक प्रौढ़ एवं विस्तृत व्याख्या है, इसमें उच्चविद्या एवं उज्जवल ज्ञान का प्रकाशन हुआ है।

निरुक्त के ग्रष्ट्याय और विषय—सर्वप्रथम निरुक्त तीन काण्डों में विभक्त है — (1) नैघण्टुककाण्ड (2) नैगमकाण्ड और (3) दैवतकाण्ड । इनमें किमशः 3, 3 और 6 ग्रष्ट्याय हैं, पूर्व ग्रौर उत्तर छः छ अध्यायों की पूर्वषट्क और उत्तर पट्क कहते हैं । ग्रान्तिम दो अध्याय परिशिष्ट कहलाते हैं । अतः निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं ।

नैघण्टुक काण्ड में 'गौ' से लेकर 'अपारे' तक 1341 पदों की व्याख्या हैं, नैगमकाण्ड में 'जहा' से 'ऋषीसम्' तक 278 पदों की व्याख्या हैं, तृतीय दैवतकाण्ड में 'अग्नि' से 'देवपत्न्यः' तक 151 पदों की व्याख्या है।

निरुक्त के त्रयोदश और चतुर्दश अध्याय परिशिष्ट हैं। कुछ विद्वान् केवल द्वादश प्रध्यायों को यास्क की मूलकृति मानते थे—

'द्वादर्शाभरध्यायेंगस्को निर्ममे' (सायण, ऋग्वेदभाष्य प्रारम्भ)।

परन्तु सायण परिशिष्टों को भी यास्क की रचना मानता था—तथा च यास्क:। शुक्रातिरेके पुमान् भवति। शोणितातिरेके स्त्री भवति, (ताण्डय ब्राह्मण भा 31813)।

आचार्य विज्ञानेश्वर मिताक्षरा टीका (3183) में निषण्टु सहित निरुक्त के 18 श्रध्यायों को यास्क की रचना मानता था—निरुक्तस्यऽष्टादशे ऽभिधानात्,। कुमारिलभट्ट वररुचि आदि प्राचीन सभी आचार्य परिशिष्ट को यास्क की कृति मानते थे। निरुक्त के निर्वचन—व्युत्पत्ति में किसी शब्द का मूल घारवादि प्रत्ययादि-पूर्वक स्वर वर्णमात्रादि भेद से अर्थ प्रकाशन करना निर्वचन कहलाता है, अतः निर्वचन श्रौर व्युत्पत्ति में पर्याप्त ग्रन्तर है।

महींष यास्क के निर्वचन प्राचीनिषद्या और परम्परा के अनुरूप अत्यन्त वैज्ञानिक है, अनेक पाश्चात्य और भारतीय लेखकों ने यास्क की भाषा वैज्ञानिक को यथातथ्य नहीं जाना है, इसीलिए श्री सिद्धेश्वर वर्मा जैसे पाश्चात्यानुगामी भारतीय, यास्क के निर्वचनों को अप्राक्वतिक, वर्बर, (आदिम) एवं अस्पष्ट ग्रावि कहते हैं। यह सर्वथा श्रव्ट अवैज्ञानिक और कापथगामी

## यास्ककालीन भाषा और नैरुक्त सिद्धान्त

इस पुस्तक में माषाशास्त्र या भाषाविज्ञान का वर्णन नहीं करता हैं, क्योंकि यह शुद्ध भाषाविज्ञान की पुस्तक नहीं है, परन्तु यास्कीय निरुक्त का म्रतिभाषा (वेदवाक्) और भाषा शास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इस अध्याय में म्रतिसंक्षेप में यास्कसङ्कृतित भाषा सिद्धान्तों का उल्लेख करेंगे।

भाषा की उत्पत्ति — आधुनिक भाषाशास्त्रियों ने भाषोत्पत्ति के सम्बम्ध में अनेक सिद्धान्त किल्पत किये हैं, यहाँ पर उनका सक्कृत मात्र भी अभीष्ट नहीं है। पं० मगबद्दत्त ने 'भाषा का इतिहास' एवं अन्य ग्रन्थों में तथा पं. रघुनन्दन धार्मा ने 'वैदिक सम्पत्ति' ग्रन्थ में भाषोत्पत्ति सम्बन्धी भारतोय सिद्धान्त का वर्णन किया है, तदनुसार भाषा अनादि और धाष्ट्रवत (सनातन) है, यह निश्यवाक् स्वयम्भू से उत्पन्न हुई, स्वयम्भू का अर्थ है प्रकृति (अमानुषी), दैविक शक्तिपत्ते के द्वारा भाषा स्वयं ही उत्पन्न हुई, स्वयम्भू या प्रकृति है, 'कुदरत शब्द' प्रकृति शब्द का यही अर्थ है जो वस्तु स्वयं या प्रकृति से उत्पन्न हो वही स्वयम्भू या प्रकृति है, 'कुदरत शब्द' प्रकृति शब्द का ही अपभ्रन्ट रूप है, ग्रंगेजी शब्द नेचर (Nature) भी 'कुटा' धातु से बना है जिस प्रकार culture शब्द मूल भी 'कुटा' धातु है। यही तथ्य निम्न मन्त्रों और क्लोकों में कहा गया है कि भाषा स्वयम्भू या प्रकृत है—

देवी वाचमजनयन्त देवास्ताँ विश्वरूपाः पशवो वदन्ति ।

ऋग्वेद 8।100।11)

ये देव भौतिक प्राण, रिहम, विद्युत् म्रादि पदार्थं है, ऋषि और पितर भी देवों के साथ ही उत्पन्न हुये। प्राकृतिक शिक्तयों की ही संज्ञा देव या म्रापः थी—'आप एवेदगग्र म्रासुः। ता म्राप सत्यमसृजन्त। सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापतिम् प्रजापतिस्वान्। (बृ० उ० 51511)।

प्रजापितः था वाचस्पित (स्वयम्भू प्रकृति) ने मन से वाक् उत्पन्न की— 'मनसा वाचमकत (ऋ. 10171112) सोख्यसिद्धान्तानुसार ही प्रकृति से अहंकार और मन 'की उत्पत्ति हुई। मानसिक संकल्प से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है।

इसी वेदोक्तसिद्धान्त को. महाभारत (शा० 231) में इस प्रकार कहा है—'अनादि निधना नित्या वागुत् ऋष्टा स्वयम्भुवा।' भर्तृ हरि ने वाक्यपदीय ग्रन्थ में शब्दतत्व को ही ग्रक्षर और ब्रह्म कहा है—'अनाविनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्' कूलपति शौनक ने बृहद्देवता (41113) में देवीयाक् को ब्रह्मी, सौरी और ससपैरी कहा है—

तस्मै ब्राह्मीं तुसौरीं वा नाम्ना वाचं ससर्परीम्। प्रकृति में उत्पन्न या वाक् चार प्रकार की थी।

चत्वारि वाक् परिमितापदानि (ऋग्वेद) इनमें चतुर्थीवाक् पशु (मनुष्यों) के हृदय में प्रविष्ट हुई—सा वाग् दृष्टा चतुर्था व्यभवत् । पशुषु तुरीयम् ।

श्रतिवाक् — प्रारम्भ में श्रतिवाक् की उत्पत्ति हुई जिसका एकांश वेदवाक् में मिलता है, मूल प्राचीन अतिवाक् का विस्तृतरूप आज कोई भी नहीं जान सकता निघण्टु में उसका निदर्शन मात्र मिलता हैं। उदाहरणार्थ निघण्टु में एक-एक शब्द के सौ से अधिक पर्यावाची पद मिलते है यथा वहाँ वाक् का एक पर्याय 'गल्दा है, जिसका योरोपीय माषाओं या अंग्रेजी में एक मात्र Language शब्द मिलता, है, जो 'गल्दा' का ही अपभ्रंशरूप है, इसी प्रकार 'कर्म' का पर्याय निघण्टु में 'कर्बर' है जिसका अंग्रेजी में 'वर्कर' या 'वर्कर'

(Worker) रूप हो गया। अतः श्रितिभाषा में एक एक वस्तु या पदार्थं के अनेक पर्यायाची थे, अन्य उत्तरकालीन भाषाओं में उसका एक-एक ही रूप शेष रह गया यथा अंग्रेजी में सूर्य और चन्द्रमा के लिए सन् (Sun) श्रीर मृत (Moon) शब्द कमशः मिलते हैं, इसी ग्रहितीय ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद् (1112) में मिलता है कि पृथिवीनिवासी(मनुष्यों) पञ्चजनों (ममुष्यों) ने ग्रितिभाषा का कौन सा पर्याय ग्रहण किया— 'हय इति देवान्, ग्रवा इत्यसुरान्, वाजीति गाधवीन्, ग्रवा इति मनुष्यान् ।' बृहदारण्यक के इस तथ्य की पृरिट संस्कृत और असंस्कृत भाषात्रों के ग्राध्यान से होती है कि संस्कृततेतर भाषाओं में एक पदार्थ के लिए द्वितीय पर्याय दूढ़ने से भी नहीं मिलता।

मानुषीवाक् या लोकभाषा—प्राचीनतमकाल में आयं (सज्जन) और विद्वान् (ब्राह्मण) ऋषि आदि दो प्रकार की भाषा बोलते थे दैवी और मानुषी वाक् । स्वयं यास्कचार्यं ने किसी ब्राह्मणप्रन्थ से उद्धृत किया है कि ब्राह्मण (विद्वान्) दैवी और मानुषी वाक् बोलता है—'तस्मात् ब्राह्मण उभयीं वाचं वदति । या च देवानां या च मनुष्याणाम्, (निरुक्त 1318)।

अन्यश्र भी लिखा मिलता है—'तस्माद् बाह्मण उमेवाची वदित देवीं मानुषीं च।' (काठक सं० 1415)। मानुषीवाक् की लोकभाषा में शब्दराशि वही थी जो अतिभाषा या वेदवाक् में थी, केवल वह संकुचित थी तथा शब्दानुपूर्वी में प्रन्तर था। इसी तथ्य को भरतमुनि (नाट्यशास्त्र 17118129) और पतञ्जिल ने लिखा है कि यह मानुषी लोकभाषा सप्तद्वीपा वसुमती (पृथिवी) पर फैल गई—

अतिभाषा तु देवानामार्यभाषा तु भूभुजाम् । संस्कारपाठ्यसंयुक्ता सन्तद्वीपप्रतिष्ठिता ॥

'सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चरवारो वेदाः (महाभाष्य) । लोकभाषा या मानुपीवाक् का संस्कृत नाम श्रति प्राचीन था । व्याकणसम्मत शुद्धभाषा की संज्ञा ही संस्कृत थी, इसके लिये संस्कृत नाम का प्राचीनतम उल्लेख वालमीकि रामायण में मिलता है—'वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्।' (सुन्दरकाण्ड 30117)

प्राचीनकाल में इसको लोकभाषा या लौकिकी या मानुषीवाक् ही अधिक-तर कहा जाता था। यथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र में—'लौकिक्या वाचा व्यावर्तते ब्रह्म' (11131618)।

'मानुषाय् दैव्यमुपैमि (आ० श्रौतसूत्र 5।2।8।1) इसी को यास्क शौर पाणिनि 'भाषा' कहते थे।

यास्क ने इसी लौकिक संस्कृत या मानुषीवाक् को ही 'व्यावहारिकी' भाषा कहा है—'ऋचो यजूंषि सामानि, चतुर्थी व्यवहारिकी' (नि० 13 । 9) । पतञ्जिल ने बारम्बार लोकप्रयुक्त माषा के व्यवहारकाल का उल्लेख किया है—'चतुर्भिः प्रकारीविद्योपयुक्ता भवति ''व्यवहारकालेनेति' 'शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले ।'

. दैत्यभाषा या म्लेच्छभाषा की उल्पत्ति और विस्तार का इतिहास—इस समय भारत और योरोपीय भाषाओं की शब्दराशि में सर्वाधिक साम्य मिलता है, यद्यपि विश्व की समस्त भाषाओं में एक ही प्रतिभाषा (वेदभापा) से समुद्भृत हुई हैं, परन्तु सर्वाधिक साम्य योरोपीय और भारतीय भाषाओं में मिलता है, इस कारण उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में पाश्चात्यों ने अनेक कल्पनायें की कि भारतीय प्रायं श्रीर योरोपीय जातियां कभी एक साथ मध्य-एशिया या योरोप के किसी स्थान में रहती थीं और उनकी कोई काल्पनिक इन्डोयोरोपियन भाषा थी, योरोप या मध्यएशिया से ही आर्य मारतवर्ष में ईसा से लगभग 1500 वर्ष भारत में प्रविष्ट हुये, इस प्रकार की विपुल कल्पनायें भाषासम्य के ग्राधार पर कल्पित की गईं।

परन्तु ऐतिहासिक तथ्य इसके ठीक विपरीत है। इन्डोयोरोपियन नाम की भाषा न तो पहिले कभी थी और न आज ही है, अतिभाषा के अस्तित्व से इस समस्त प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। भारतीय वाङ्मय (वैविक और पौराणिक ग्रन्थों) में इस ऐतिहासिक तथ्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि आर्य और दस्य (ग्रसुर-दैत्य-दानव) कवतक भारतवर्ष में साथ-साथ रहे और असुर कब भारतवर्ष से निकाले गये। वास्तव में सर्वंप्रथम सम्पूर्ण पृथिवी पर असुर का साभाज्य था— बाह्मणग्रन्थों धौर इतिहासपुराणों में लिखा है—

'असुराणां वा इयं पृथिवी आसीत्,; (काठक सं०) दितिस्त्वजनयत् पुत्रान् दैत्यांस्तात यशस्विनः । तेषामियं वसुमती पुरासीत् सवनार्णवा ॥

(रामायण 3 । 14 । 15)

'कश्यपपत्नी दिति ने यशस्वी दैत्यसंज्ञक—पुत्रों को उत्पन्न किया, प्राचीन काल में वन पर्वत श्रीर समुद्र सिहत सम्पूर्ण पृथिवी पर उनका श्रविकार था।" यह घटना पृथ्वैन्य से अनेक शती पत्र्चात् परन्तु वैवस्वत मनु से अनेक शती पूर्व की है। हिरण्यकशिपु दैत्यों का प्रमुख सम्राट् था। ग्रनेक दैत्य और दानव इसके साथी थे, यथा वरूत्री, मकँ, शण्ड, वृत्र इत्यादि। हिरण्यकशिपु के वंश में प्रह्लाद, विरोचन, बिल श्रीर बाण प्रमुख दैत्य हुये।

देवासुरयुग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वामन विष्णु ग्रादित्य (अदितिपुत्र) द्वारा बलि का राज्य केवल पाताल तक सीमित कर देना, इसी समय ये असूर भारतवर्ष से निष्कासित कर दिये गये और भारतवर्ष छोड़कर पाताल में ही रहने लगे, इसीलिए पातालवासी (योरोप, ब्रफीका) धसुरों और भारतवर्ष की प्राचीन भाषाओं में इतना अधिक साम्य है। जर्मन फर्च, अ ग्रेजी आदि भाषाओं की मूल दैत्य भाषा अतिभाषा संस्कृत का ही विकृतरूप थी, यह मूल से लगभग सोलह सहस्र वर्ष पूर्व पृथक् हुई। ग्रंग्रेजी भाषा के मनेक पद वैदिक भाषा से प्रधिक साम्य रखते हैं बजाय लौकिक संस्कृत के, यथा सप्तथ, पञ्चय रूप वेद में ही मिलते हैं, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते, इनके विकृत कमशः सेवेन्य और फिप्य हैं। ग्रन्य नाम ग्राख्यात, उपसर्ग, प्रत्ययादि में वैदिक रूपों की योरोपीय भाषाभों से महती सामानता है, अधिक उदाहरण यहाँ नहीं दिये जाते, क्योंकि वह इस ग्रन्थ के प्रसङ्ग के न तो अनुरूप है न श्रमीष्ट, योरोप के देशनामों से ही इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है कि दैवासुर युग के अन्त अर्थात् असुरेन्द्र बिल के समय (16000 वि॰ पू॰) योरोप भौर भ्रफीका के भ्रनेक देश दैत्यों, दानवों भ्रौर असुरों ने उपनिविष्ट किये। यहाँ हम कालगणना के विस्तार में नहीं जाते, भारतीय पुराणों के अनुसार दक्ष, कश्यप, हिरण्यकशिपु, इन्द्र, बलि, विष्णु इत्यादि का समय ईसा से लगभग

14000 वर्ष से 17000 वर्ष पूर्व था। इत. जेता द्वाप और कलियुग का मान 12000 वर्ष था, इससे भी यही सिद्ध होता है। हम यहाँ भारतीय प्रमाणों को उद्धृत नहीं करते, केवल प्राचीन वो योरोपीय लेखकों के प्रमाण से यही पुष्ट करते हैं—हेरोडोटस ने लिखा है 'The Greeks regard Hercules Baccus and pan as the youngest of the godsयूनानियों के अनुसार विष्णु वृत्र और बाण असुरों में सर्वधिक कम आयु के (उत्तरकालीन) थे। मिश्र देश की गणना के अधार पर हेराडोटस ने लिखा—'Seventeen thousand years (from the birth of Hercules) before the reign of Amasis the Twelve gods were, they (Egyptians) affirm. (Herodotusp. 136

'मिश्री गणना के अनुसार विष्णु के जन्म से श्रमेसिस के राज्य से पूर्व तक 17000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे।

पाताल योरोप घौर अफ़ीका के भूमागों (देशों) का ही नाम था क्योंकि अफ़ीका और यूरोप के अनेक देशों के नाम तलशब्दान्त हैं, यथा मिश्रदेश में तल अमराना, तल-अवीव इत्यादि नाम के अनेक स्थान मिलते हैं, तुर्की का अनातोशिया मी प्रतल शब्द का अपअंश हैं। अफ़ीका के 'लीबिया' देश के नाम में तल या प्रह्लाद की स्मृति विद्यमान है। पुराणों में सात पातालों (अतल, सुतल, वितल, गभस्तल, महातल, तलातल, और रसातल) के नाम हैं। इन सप्तपातालों में प्रसुरों का राज्य था। तलातल या गभस्तल में राक्षसेन्द्र सुमाली का राज्य था, यह अफ़ीका का सौमालीलैंण्ड है। रसातल रसानदी के तट प्रदेश का नाम था, जहाँ असुर पणियों का राज्य था—

श्रमुराः पणयो नाम रसापारिनवासिनः (बृहदेवता) शाल्मलिद्वीप में मयासुर का राज्य था। कालनेमि के वंशज कालेय या कालखळ्ज दैत्य योरोप के केल्ट (Kelt) थे। इन्होंने ही काल्डिया देश बसाया। असीरिया में 'असुर' शब्द की स्मृति विद्यमान है। असुर बल के मन्दिर बैंवीलिया में थे। ईरान का मीडिया मद्रदेश था। वे शाल्य श्रमुरों के वंशज थे। वाणासुर का राज्य ईराक में था, जहाँ कुल्ण ने आक्रमण किया था।

डच (Dutch) शब्द दैत्य का ही अपभ्रंश है, प्राचीन जर्मनी का नाम

डीट्शलैंण्ड था, एंग्लोसैंक्सन भाषा में इसे थिन्नोड (theod) कहते हैं ये सभी शब्द 'दैत्य' शब्द के अपभ्रंश हैं। डेनमार्क (Denmark) दानव मर्क ने बसाया था, जो असुरों का प्रसिद्ध पुरोहित था, इसी के भ्राता षण्ड दानव के नाम से स्केण्डेनेविया (Scandinavia) देण प्रसिद्ध हुन्ना, निश्चय ही ये असुर या इनके वंशज बिल के साथ विष्णु द्वारा पराभूत होकर योरोप में बस गये।

'दैंत्य' राब्द का एक रूप है टीटन (titon) योरोप के इतिहास में इस जाति का महत्व विदित ही है। दनुया दनायु के नाम से योरोप की डेन्यूब (Denube) नदी प्रसिद्ध हुई। ग्रीको के डायगोसिस (Dionysius) असुर की स्मृति में दनु को देखा जा सकता है, जो वृत्र का ही एक नाम था क्योंकि दनु श्रीर दनायु ने इसका पालन किया था। स्वीडन (Sweden) देश के नाम में स्वेतदानव की स्मृति है। कालकेय दानव के वंशज केल्ट कहलाये। ग्रास्ट्रिया का एक प्राचीन नाम नीमिस (Necmic) था जो निकुम्मदानव का राज्य था। गाथ श्रसुर के नाम से योरोप में गाथिक जाति प्रसिद्ध हुई।

इसी प्रकार गन्धर्वे, नाग, पितर आदि ग्रन्थ पञ्चजन जातियों का सम्बन्ध ईरान, ईराक ग्रीर योरोप-अफ्रीका आदि से भाषा के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, विस्तारभय से इन सब की संक्षिप्त चर्चाभी नहीं करेंगे।

संस्कृतव्याकरणवेत्ता जानते हैं कि देशों के नाम किस कारण से पक्ते हैं, भारत में काशी, विदेह, पाञ्चाल आदि नाम राजाओं और उनके वंशजों के नाम पर पड़े, इसी प्रकार दनु, निकुम्भ, गाथ, मर्क, पण्ड आदि दानवों ने योरोप के देश बसाये और उन्हीं के नाम से ये देश प्रसिद्ध हुए।

यह विषय कुछ विस्तार से यहां इसलिए लिखा गया, जिससे अनेक ऐति-हासिक धौर भाषावैज्ञानिक भ्रमों का निवारण हो जाता है, प्रमुख रूप से ये तथ्य सिद्ध होते हैं—

- (/) पुराणोल्लिखित देवासुर इतिहास सत्य है। ब्रार्थसम्बन्धिकत्पना श्रम है।
  - (2) पूर्वकाल में समस्त पृथिकी पर असुर साम्राप्य था।

The Wildelphone

- (3) बलिकाल में असुरों का सम्बन्ध भारत से समाप्तप्राय: हो गया, भ्रानेक असुरों ने योरोप में उपनिवेश बसाये।
  - (4) इण्डोयोरोपियन नाम की कोई भाषा नहीं थी।
- (5) अतिभाषा का ही विस्तार पृथिवी पर हुआ, उसी का विकृतरूप दैत्य भाषा (योरोपियनभाषा) थी।
- (6) देवों श्रौर ग्रसुरों का राज्य विभाजन (अन्तिम) बिल के समय लगभग आज से 18000 वर्ष पूर्व हुआ। उसी समय योरोप बच्चा।

दैत्यभाषा और म्लेच्छभाषा के सम्बन्ध में प्राचीनमत निम्नलिखित उद्धरणों में द्रष्टव्य हैं—

- (1) नार्या म्लेच्छन्ति भाषाभिः । (महाभारत, भीष्मपर्व) 'म्रार्य (सुसंस्कृत या शिक्षित) पुरुष अपश्रंश, अशुद्ध या विकृतभाषा नहीं बोलते ।'
- (2) तेऽसुरा भात्तवचसो हेऽलवो हेङलव इति वदन्तः परावभूनुः। (शतपथज्ञाह्मण 3।2।1।23)।

'अपभ्रष्ट भाषा उच्चारण के कारण हे भ्रलव-हेश्रलव। ऐसा करते हुए असुर पराजित हुय।'

(3) स म्लेच्छस्तस्मान्न बाह्मणो म्लेच्छेद् असुर्या हैषा वाक्।' (शत० 3।2।124)।

'वह म्लेच्छ (अशुद्धभाषाभाषी) है, ब्राह्मण अशुद्ध भाषा न बोले यह म्रासुरी भाषा होती है।

- (4) म्लेच्छो हवा एवं यदपशब्द: (महाभाष्य) श्रपशब्दोच्चारण ही म्लेच्छ है।"
  - (5) यां वै दृष्तो वदित यामुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक्' (ऐतरेयब्राह्मण) । 'जन्मत्त श्रौर दृष्त राक्षसीवाक् बोलता है।'
- (6) ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदृष्तयोः, (उत्तररामचिरित) 'ऋषि $_{\pm}$ गण उन्मत्त स्रौर दृष्तुंकी भाषा को राक्षसीवाक् कहते हैं।
  - (7) असुर्या वै वाग् भ्रदेवजुष्टा (ऐ. ब्रा. 615)

'विद्वान् धासुरीवाक् नहीं बोलते।'

(৪) 'न म्लेच्छभाषां शिक्षेत । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्द:। (भारद्वाज गृह्यसूत्र) ।

'म्लेच्छ भाषा न सीखे । ग्रपशब्द ही म्लेच्छ है ।

- (9) तैः पुनरसुरैयज्ञे कर्मण्यपभाषितम् (महाभाष्य) 'यज्ञ कर्म में असुरों ने अपमाषण किया।'
- (10) पौण्ड्रकाश्चौडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥ (मनुस्मृति)

10 | 44, 45

'पौडूक, चोड़, द्रविड काम्बोज, यवन, शक आदि सभी मले ही आर्यभाषा बोर्लेया म्लेच्छभाषा, सभी दस्यु हैं।'

पविभागिसिद्धान्त—यास्काचार्यं उसके पूर्व भारतीय वयाकरण तथा नैरुक्तक आचार्यं भाषा के शब्दों या पदों को चार विभागों में बांटते थे — 'चरवारि पदजातानि नामाख्याते चोभसर्गनिपातास्च । (निरुक्त 1 1 1) ।' पद चार प्रकार के होते हैं — नाम (संज्ञा) आख्यात (धातु — क्रिया), उपसर्ग फ्रोर निपात ।

पदलक्षण —चार प्रकार के पदों के व्याख्यात से पूर्व 'पद' के स्वरूप को समभना चाहिए । प्राचीन शब्दाबारी ने 'पद' की अनेक व्याख्यायें, परिभाषायें या लक्षण बताये हैं —

'अर्थः पदम्' (वाजसनेयप्रातिशाख्य 3 । 2) । भ्रथंवान् शब्द (घ्वनि) की पदसंज्ञा होती है । पाणिनि ने सुबन्त और तिङन्त की पदसंज्ञा कही है—

'सुप्तिङन्त पदम्' (अष्टाष्यायी 1 । 4 । 14) । इसी प्रकार प्रन्य प्राचार्य विभक्तियुक्त शब्द की पदसंज्ञा बतलाते हैं—विभक्त्यन्तं पदम् (आपिशिल, भरत, नौतम) वास्त्यायन के मत में उपसर्गी और निपातों की पद संज्ञा नहीं होती— 'उपसर्गीनिपातास्तिह न पदसंज्ञा' (न्यायभाष्य 2 । 2 57.)

जनके मत में सुबन्त और तिङम्त की ही पद संज्ञा होती है। पद भी वर्णों के समूह से मिलकर बनता है—

वर्णसंघातजं पदम्, (बृहद्देवता २।117)। वर्णसंघात: पदम् (ग्रर्थंशास्त्र अ० 31)। ग्रक्षरसमुदाय पदम् अक्षरं वा, (वाज० प्रातिशाख्य)।

'अक्षरसमुदाय पद है और क्वचित् एकाक्षर भी पद होता है।
पद का ही अपर नामधेय शब्द है—
व्यस्ययेन च वर्णानां परिवादकृतो हि यः।
स शब्द इति विज्ञे यस्तन्निपातोऽषं उच्यते।।

'वणों के क्रम परिवर्तन से जो उच्चारणयोग्य सार्थक रूप बनता है वही शब्द है उसका निपात जिस पदार्थ में होता है वह अर्थ कहलाता है।'

सार्थक और साधु शब्द की ही पदसंज्ञा होती है इसके विपरीत ग्रपशब्द अरभ्रंश या म्लेच्छ या निरर्थक है। ग्रसाधुपद के सम्बन्ध में पतंजिल का व्याख्यान ब्रष्टव्य है—

''शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्, केषां शब्दानां । लौकिकानां वैदिकानां च । लौकिकानां वैदिकानां च । लौकिकारां वृद्धान्य हिंद वैदिकाः खत्विप शन्तो देवीरिभिष्टये, इषे त्योजर्गे, ग्रिगिमीडे पुरोहितम् अग्न श्रायाहि वीतये ।

"व्याकरण में किन ग्रब्दों का अनुसासन होगा? लौकिक और वैदिक इन दोनों प्रकार के शब्दों का यथा लौकिक शब्द गौः, ग्रद्दः पुरुष, हस्ती, शकृति, मृग और बाह्मण, वैदिक शन्नो इत्यादि।

'प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द उच्यते तस्माद् ध्वनिः शब्द ।" लोकमें जिस ध्वनि सं अर्थका बोध होता है वही ध्वनि शब्द हैं।

'म्नेच्छो ह वा एष यदपशब्दः' अपशब्द ही म्लेच्छ या असाधु पद होता है। इसी प्रकार दुष्ट शब्द का उच्चारण निरर्थक या अनर्थक होता है—

दुष्टः शब्द स्वरतो वर्णतो वा भिष्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ।

"स्वर ओर वर्ण से हीन अशुद्ध उच्चारण भपने श्रभीष्ट विवक्षित अर्थ को नहीं कहता। यह वाणीरूप बच्च यजमान को मार देता है जिस प्रकार इन्द्र सन्नू-वृत्रासुर स्वरापराध के कारण मारा गया।"

एक-एक शब्द के अपभ्रंश या असाधु शब्द अनेक होते हैं जैसे गौ शब्द के गावी गौणी गोता गोपोतलिका इसी प्रकार काउ (Cow) गाय इत्यादि अंग्रेजी या हिन्दी में अपभ्रंश या म्लेच्छ शब्द हैं, शुद्ध या साधु पद केवल गौ है।

शुद्ध शब्दप्रयोग की अतीत्र महिषा आवायों ने गाई है यास्क ने इस सम्बन्ध में वेदमन्त्रों को उद्धृत किया है---

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमकत चलनी से सतुये के समान विद्वान् मन से वाणी (भाषा) को शुद्ध करते हैं।"

अक्षेत्वा चरित माययैव वाचं शुत्रुवौ अफलामपुष्पाम् । अकल्याणकारी माया का वह श्राचरण करता है जो फन और पुष्प (शब्दार्य) हीन याक् का प्रयोग करता है।

> उत त्यः पष्टयन्न ददशं वाचमुत त्वः श्रुण्वन्न श्रुणोत्येनाम् ।

689

'कोई मनुष्य देख कर भी भाषा को नहीं देख सकता भीर कोई सुनकर भी नहीं सुनता।

लिंग, वचन, काल, श्रीर कारक ग्रादिका अन्यया प्रयोग अपगब्द या म्लेच्छ कहलाता है।

शब्द की मूज प्रकृति ही साधुया शुद्ध शब्द है और अन्यथा प्रयोग ही अपराब्द है। यथा अंग्रेजी में स्टेशन शब्द मायु है, म्रस्टेशन इसका अशुद्धरूप या म्लेच्छरूप है, परन्तु इसकी मून प्रकृति संस्कृत का 'स्थान' शब्द है।

विद्वान् (शिक्षित) को म्लेच्छ या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। नाम (संज्ञा) पद-सत्त्व या द्रब्य (वस्तु) का अभिधान नाम या संज्ञा पद होते हैं, जैसे गौ, अरुव, पुरुष, हस्ती। इसीको पाणिनि सुबन्त पद कहता है।

आख्यात—क्रिया (धातु) की संज्ञा श्राख्यात है जैसे करोति श्रस्ति, व्रजति, शेते श्रगच्छत् इत्यादि क्रियायें प्रसिद्ध हैं। व्रज्या, गमन, पचन इत्यादि भाव वाचक संज्ञायें भी श्राख्यात से उत्पन्त और आख्यातवत् हैं।

नित्य शब्द — आचार्य यास्क ने औदुम्बरायणाचार्य के मत को यहाँ उद्धृत किया है— "इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः ।" (निरुक्त 111)

भौदुम्बरायण के मत से शब्द या वचन नित्य है ध्रौर उसका अर्थ के साथ सम्बन्ध भी नित्य है। पाणिनि से पूर्ववर्त्ती प्रथवा समकालीन शब्दाचार्य व्याहि ने संग्रह नामक लक्ष श्लोकात्मकग्रन्थ में शब्द के नित्यानित्यत्व पर विस्तार से विचार किया था, उनका मत श्राचार्य पतञ्जिल ने संक्षेप में उल्लिखित किया है—"कि पुनर्नित्यः शब्द भ्राहोस्वित्कार्यः । संग्रह एतआधान्येन परीक्षितम् । नित्यो वा स्यात्कार्यो वेति। " तत्र त्वेष निर्णय; — यद्ये व नित्यः, श्रथापि कार्यः उभयया लक्षणां प्रवत्यंभिति।"

"शब्द नित्य है अथवा अनित्य ? संग्रह ग्रन्थ में इस पर प्रमुख रूप से विचार किया गया है। वहाँ दोष और प्रयोजन कहे गये हैं। वहाँ निर्णय किया है कि शब्द नित्य भी और अनित्य भी है। पाणिनि आचार्य के मत में शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है—'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे। सिद्धशब्द नित्य का पर्यायवाची है शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है—क्यां कि का मत व्याकरणग्रन्थों में उद्धृत मिलता है—

सम्बन्धस्य न कत्तांस्ति शब्दानां लोकवेदयोः । शब्देरेव हिं शब्दानां सम्बन्धः स्यात् कृतः कथम् ।।

'लोक ग्रीर वेद में शब्दार्थों के सम्बन्ध का कोई पुरुष प्रवर्तक या कत्तीं नहीं है। शब्दों द्वारा शब्दों का सम्बन्ध कसे स्थापित होगा। इसमें अनवस्था दोष होगा। जैमिनि भी शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानता था, परन्तु अक्षपाद गौतम के मत में शब्दार्थ सम्बन्ध सामयिक या साङ्केतिक हैं।

शब्द को इन्द्रियनित्य मानने पर पदों का चतुष्टय विभाग उत्पन्न नहीं होता एवं अयुगपत् उत्पन्न शब्दों का एक दूसरे के साथ परस्पर सम्बन्ध भी नहीं बनता और शब्द शास्त्रकृत योग भी नहीं बनता, अतः यास्काचार्य के मत में व्यवहारकाल में शब्द प्रनित्य और व्याप्तिमान् है और प्रत्यन्त सूक्ष्म होने से नाम और आख्यातादि की संज्ञायें लोक में प्रवृत्त हुई। क्योंकि इनके बिना लोक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता।

यास्क के मत में पुरुषिवद्या अनित्य है ग्रीर वेदमन्त्रपदानुपूर्वी नित्य है—-'पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे।'

कुछ विद्वानों के मत में 'इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणार्मः' का धर्ष है 'शब्द जबतक इन्द्रिय में स्थित है, अर्थात् उच्चायमाण काल में ही नित्य है, इससे पूर्व या पश्चात् उसका ग्रस्तित्व नहीं, वस्तुतः अनित्य है, ग्रतः इस दृष्टि से पदचतुष्ट्य विभाग सिद्धान्त अलीक सिद्ध होता है, तदनुसार व्याकरण शास्त्रकृत धातुप्रत्ययविभागादि भी अनुचित हैं।

अन्य मत से 'प्राजापत्या श्रुतिनित्या' सिद्धान्त के अनुसार समस्त पदों को परमात्मा से एक ही काल (युगपन्) में उत्पन्न मानकर उनको नित्य मानते हैं। इस सम्बन्ध में पतञ्जिल के प्रमाण से व्याहि का मत पूर्व लिखा जा चुका है कि शब्द नित्य भी है और प्रनित्य भी। इस दृष्टि को ही मानकर यास्काचार्य ने लिखा हैं 'व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य' क्योंकि शब्द 'व्याप्तिमान्, है अतः पदिनभाग उचित है शब्द नित्य है और बनित्य भी है। पद या शब्द की व्वनि प्रत्यक्ष में तो क्षणिक ही है, किन्तु उसकी आकृति (जाति) नित्य है, वस्तुतः आधुनिकविज्ञान से व्वनि भी नित्य है, वह शाख्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती।

माषा के शब्द जीव जन्तु या वृक्ष की भांति नवीत अप से उत्पन्न नहीं होते, वे शाश्वत और नित्य हैं तथा उनका अर्थ भी नित्य हैं, शब्दार्थसम्बन्ध भी नित्य है। स्रतः श्रूयमाण और उच्चार्यमध्य असम्बर्ध की दिष्ट से शब्द या पद अनित्य है या इन्द्रियनित्य है। शब्दस्फोट, अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टि से शब्द नित्य है, वह नष्ट नहीं होता।

अतः औदुम्बरायण ग्रौर यास्क के मत इस सम्बन्ध में विभिन्न थे जैसाकि भर्तृहिर ने औदुम्बरायण और वार्ताक्ष का मत लिखा है—

> क्रियाप्रधानमाध्यातं नाम्नां सत्त्रश्रधानता । चरवारि पदजातानि सर्वमेतद् त्रिरुध्यते ॥ वान्यस्य बुद्धौ नित्यस्वमर्थयोगं च लौकिकम् ॥ दृष्टवा चतुष्ट्वं नास्तीति वार्जाक्षौदुम्बरायणौ ॥

> > (वाक्यपदीय 21341-43)

'आख्यात किपाप्रधान होता है, सत्वप्रधान (द्रव्य प्रधान) नाम या संज्ञा है, पद चतुष्टयिमाग अनुपानन है क्योंकि शब्द इन्द्रिय (बुद्धि) में ही स्थित है, अर्थ लोकव्यवहार से ज्ञान होता है, आः वार्ताक्ष और श्रीदुम्ब रायण के मत में पदिवभागचतुष्टय अनुचित है।'

यास्क का मत लिखा जा चुका है कि वे पदचतुष्टय विभाग में पूर्ण विरवास करते थे, श्रुनि निस्य है 'छग्यांसि निस्यानि' इस सिद्धान्त को पतञ्जिल भी मानते थे, अतः यास्क, व्याडि, पाणिनि और पतञ्जिल जैसे भाषाबास्त्री पद को नित्य मानकर पदचतुष्ट्य सिद्धान्त को मानते थे।

# भाव ग्राख्यात ग्रौर कियाविवेचन

शब्दोत्पत्तिः — वैविक प्रन्थों का मन्यन करके पं. भगवद्द्त्र ने मूलध्विनियों (शब्दों) की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है ''जब सृष्टि बन रही थी, उस समय विविध पदार्थों के अस्तित्व में आते समय अग्नि, वायु आदि देवों के से जो मूल ध्विनयाँ खुलोक और अन्तरिक्ष ग्रादि में उत्पन्न हुई, वे मूल शब्द थे। मानवसृष्टि के आरम्भ में अत्तदर्थं मम्बद्ध शब्दों को पूर्वमृष्टि में संचित योगशक्ति से ऋषियों ने प्राप्त किया और उनसे लोकभाषा चली। उदाहरण— श्राह्मणप्रन्थ लिखते हैं कि पहिले हिरण्यगमें ग्रयवा पुष्ट ग्रयवा प्रजापति ग्रयवा महदण्ड बना। वह घोर अन्वकार में आपः में श्राह्मण करता रहा।

कुछ काल अनन्तर महानात्मा और वायु के योग से उसके दो टुकड़े हो गये। इन टुकड़ों के होते समय 'मूं.' की घ्वनि उत्पन्न हुई। इस घ्वनि के साथ मूमि उस महदण्ड से सर्वथा पृथक होकर अस्तित्व में आई। इसलिये मूका अर्थ सत्ता हुग्रा। .....अत: मूं. प्रथम घातु हुग्रा।" (भाषा का इतिहास पृ. 8-9)।

यह है 'मू' घातु की प्राथमिकता का संक्षित्त इतिहास । इसी प्रकार स्वयम्मू ब्रह्माण्ड (प्रकृति) में अनेक मूत ब्वनियां उत्तन्त हुई, जिससे भाषा बनी।

पवों या नामों को वातुज और अख्यातज मानने का सिद्धान्त बहुत उत्तर-कालीन है, तद्यपि वेदमन्त्रों तक में वातुजनामसिद्धान्त का अस्तिप्व मिलता है, वस्तुतः यह वैयाकरणों की मौलिक सुभवूभ के कारण ही शब्द वातुज माने गये। मूलका से प्रत्येक व्वित अपना स्वतन्त्र उत्पति और अर्थ रखती. थी। जैसा कि पतञ्जलि ने लिखा है कि प्रारम्भ में नाम और आख्यात सव पूर्ण पद मानकर पृथक्-पृथक् व्याख्यान किये जाते थे—''बृहस्पतिरिन्द्राय प्रति-पदीक्तां शब्दानां शब्दपरायणं प्रोवाच'', (महाभाष्य 11811)।

भावशब्द का श्रयं: — भाव शब्द भू घातु से 'घज्' प्रत्यय लगाने से बना है, भाव का प्रयं है किया। भू घातु की प्राथमिकता का संकेत पूर्वपृष्ठ पर किया जा चुका है, भाव में सभी कियायें (धानुयें) आ जाती हैं, परन्तु आचार्य वाष्यायाणि ने छ: प्रकार के साँतारिक भाव (कियायें) निश्चित किये हैं— 'घड्य भाविकारा भवन्तीति वाष्यायाणिः। जायतें अस्ति विरारणमते वर्धते अप-क्षीयते विनश्यतीति।" (निष्कत 112)। "छ: भाव विकार हैं— (1) जन्म (2) अस्तित्व (3) परिणाम (4) वृद्धि (5) क्षत्र धौर (6) विनाश इन्हीं की जायते आदि धातुक्ष्यों से कहा गया है।

जायते = उत्पन्न होता है, यह पद किया का पूर्व या सारम्भ कहता है, अस्ति किया पदार्थ की विद्यमानता को कहती है, विपरिणमते परिवर्तन का सूचक है, शेष स्पष्ट ही है। संसार की सारी कियायें इन्हों छ: कियायों के सन्तर्गत सा जाती है। मुख्य रूप से सत्ता (भू) और अस्ति (अस्तिस्व) इन भातुओं से ही समस्त कार्य प्रकट होते हैं। एक तूर्ताय 'कुञ्य्' घातु भी इसी प्राथान्यता की श्रेणी में समाविष्ट होती है।

भावविकारों का उल्लेख वार्ष्यायणि के नाम से महाभाष्यकार पतञ्जलि ने महाभाष्य (11311) में किया है अतः यह षड्भावविकारसिद्धान्त भाषाविज्ञान का प्रसिद्ध और मान्य सिद्धान्त था।

यास्काचार्य ने इस प्रसंङ्ग में एक जटिल या विवादग्रस्त पंक्ति लिखी है — 'भावप्रधानमारव्यातम् । सत्त्वप्रधानानि नामानि । तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः ।'' (निरुक्त 111) ।

"किया प्रधान म्राख्यात होता है। सत्त्व-द्रव्य प्रधान नाम होता है। जहाँ दोनों माव प्रधान होते हैं (उपवाक्य में) आरम्भ से म्रन्त तक कियावाचक म्राख्यात होता है, यथा वर्षात, पचित इत्यादि और जहाँ मूर्तिमान् द्रव्य रूप भाव किया को कहता है, वहाँ द्रव्य नाम द्वारा कहा जाता है जैसे व्रज्या, पित्त (पचनकर्म)। तिडन्त पदों से पूर्वापरीभूत भाव को बताने वाले शब्द आख्यात हैं, यह भाव प्रधान होते हैं। यास्क के उपर्युक्त जिटल भाव की व्याख्या कुलपित शौनक ने बृहद्देवता में इस प्रकार की है—

कियासु बह्वीष्वभिसंश्रितो यः पूर्वापरीतभूत इवैक एव । क्रियाभिनिवृ तिवशेन सिद्ध आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः । क्रियाभिनिवृ तवशोपजातः क्रदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात् । संख्याविभक्त्यव्ययिलङ्गश्रुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ॥ (1144

(1144-45)

"प्रनेक कियाओं से सम्बद्ध पूर्व और अपरह्प धारण करने पर भी एक (अर्थवाला) होते हुये यदि कोई शब्द किया की निवृत्ति (सम्पन्नता) से सिद्ध है तो उसे आख्यात (किया) शब्द कहने हैं। और जो भाव किसी किया की निवृत्ति से उत्पन्न हो तथा झुदन्त शब्द से व्यक्त हो तथा संख्या (वचन), विभक्ति अव्यय और जिङ्ग से गुक्त हो, उसे द्रव्य (नाम) समभना चाहिए।

यास्क ने आख्यात का उदाहरण व्रजति, पचित दिया है और द्रव्य (सत्व) का उदाहरण व्रज्या, पक्ति दिया हैं।

आख्यात साध्यावस्था और नाम, सिद्धावस्था है—वस्तुतः दानों ही भाव हैं, केवल श्रवस्था का भेद है। तद्धित, समासादि भी नाम हैं।

आख्यातपदध्यास्यान—'ख्या' घातु (कथनार्थक) में आ उपसर्गपूर्वक त' (क्त) प्रत्यय लगाने से 'आख्यात' पद बना है पाणिनि के 'अर्थवदघातु-रप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र में प्रातिपदिक शब्द नाम का बोधक और धातु (किया) आख्यात का बोधक है। वाक्य में त्रिया (ब्रास्यात) प्रधान होता है और शेष पर प्रायः गौण होते हैं। ब्रतः तिङम्त पदकी आख्यातसंज्ञा है।

यास्क ने इस विषय में विभिन्न आचार्यों के मत उद्धृत किये हैं, जिसके अनुसार प्राय: प्राचीन ब्राचार्य सभी शब्दों को आख्यातज मानते थे, प्रमुखतः शाकटायनमत प्रसिद्ध था।

नाम आख्यातज : परस्पर वो विषरीत सिद्धान्त—यास्काचार्य ने प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में विस्तार से इस सिद्धान्त की विवेचना की है, विषय गौरव की दृष्टि से उस शास्त्रार्थ को यहाँ सारहप से सङ्कृतित करते हैं। तदनुसार आचार्य शाकटायन और दूसरे नैक्क आचार्य सभी नामों को आख्यातज या धातुज मानते थे। यास्क के अतिरिक्त आचार्य पतञ्जिल ने भी शाकटायन के इस मत का जल्लेख किया है—"नाम च धातुजमाह—निरुक्ते व्याकरणे च शकटस्य तोकम्"; (महामाध्य 31311)। यास्क ने लिखा है—'तत्र नामान्याख्यातजानि इति शाकटायनो नैक्कसमयशच। न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके।" (निरुक्त 1113)।

धाकटायन और अन्य नैरुक्तों का सिद्धान्त है कि सभी नाम आख्यातज श्रीर अन्य नैरुक्तों का सिद्धान्त है कि सभी नाम आख्यातज हैं। परन्तु गाग्यें तथा अन्य कुछ वैयाकरण मानते हैं कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, (कुछ नाम ही ऐसे होते हैं)। गौ, पुरुष, हस्ती, मनुष्य, नर, अग्नि आदि नाम निश्चय ही धातुज हैं जो स्वर, प्रकृति, प्रत्ययादि से निष्पन्न हैं। यह गाग्यीदि का सिद्धान्त था। परन्तु, उनके मतों में यदि समस्त नाम आख्यातज हों तो कोई प्राणी या मनुष्य कोई विशिष्ट कार्य करे तो सभी को वैसा ही कहें, जैसे जो अध्वा (मार्ग) को व्याप्त (अश्नुवीत) करे यह प्रत्येक प्राणी ग्रश्व कहलाये, जिस किसी को तोड़ें (तृन्धात्) उसको तृण कहें।

वस्तुत यह आक्षेप निरर्थंक है, क्योंकि आदिकाल में अस्व, वृक, नक्षत्र,

नर आदि शब्दों वा प्रयोग उसी ग्रर्थ में नहीं होता था जैसा आज होता है। वेद में अश्व पद का अर्थ केवल घोड़ा नहीं है, सूर्य, वायु ग्रादि को भी अश्व कहा जाता था, अनेक राजाओं (यथा हर्यंदन, भ्रायश्व, युवनाश्व) के नाम से स्पष्ट है कि विणिष्ट गुणयुवत मनुष्यों को भी श्रश्व कहते थे। इसी प्रकार वृक्ष (फाड़नेवाला) रक्षत्र (न गिरने वाला), यम (संयमित करने वाला के अर्थ में) किसी भी सरव वो कहते थे। ग्रतः प्रथम ग्राक्षेप ("यः कश्च तत्कमं कुर्यास्तर्वं तत्सर्वं तथाचक्षीरन्" (निश्वत 1113) निराधार है। किसी एक शब्द का विशिष्ट अर्थ में नियतन बहुत उत्तरकाल में हुग्रा, वैदिक प्रयोगों से मह सिद्ध हैं, श्री योगि ग्ररविष्द, स्वामी दयानन्द, पं० भगवह्त आदि का भी मही मत है।

गार्गादि वैयाकरणों के अन्य आक्षेपों का भी यास्कालायें ने युक्तियुक्तपूर्वक खण्डन किया है। गुछ पद प्रतीतार्थंक होते हैं और कुछ ध्रप्रतीतार्थंक यथा व्रतितः (बेल), वसूनाः (ध्रम्म), जाट्यः (जटावाला), और आट्णार (पर्यटक) हत्यादि। यह तो ध्रध्येता का दोष है कि उसे कुछ पद अप्रतीतार्थंक दिखाई— पड़ें, यथा आट्णार। यारक ने ठीक ही लिखा है कि 'नैष स्थाणोरपराधः' यदेनमन्धों न पत्यति।' 'यह स्थाण् (टूँठ) का दोष नहीं है कि उसे अन्धा नहीं देख पाता, इस सम्बन्ध में पं० भगडहत्त ने ब्लूमफील्ड के अज्ञान का उदाहरण दिया है—Proper names of barbaric appearance and unknown relationships अर्थां आट्णार पद वर्बर दिखाई देता है। यदि ब्लूमफील्ड के ध्यान में ग्रंग्रेजी का Intinerary अपऋण आगया होता तो ऐसा अमपूर्ण लेख न करता।'' (निरुक्त (1 1 14, पू०, 43) । अँग्रेजी में आट्णार के ग्रपम्रण के ध्रस्तित्व से यह आट्णार पद देवासुरयुग का समफना चाहिये, जबक्ति योरोपवासी देत्य भारतवर्ष में रहते थे। लीकिकसंस्कृत में यह प्रयोग ल्प्तप्रायः है।

पृथिवी का यह नाम नयों पड़ा, क्योंकि यह विस्तीणं रूप से फैली हुई है— 'प्रथनात्पृथिवीत्याहुः' अर्थात् पृथिवीसृजन के समय फैलाई गई, दर्शन से भी यह पृथु (स्यूल) है।

पद के संस्कार (प्रकृति-प्रायय) बताना पुरविनिन्दा है, शास्त्र निन्दा नहीं

है। बिना निर्वचन (निरुक्त) के मन्त्रों का अर्थ प्रकाशन नहीं हो सकता, अतः व्याकरण और निरुक्त वेदार्थ के लिये अनिवार्य शास्त्र हैं।

नाम-विवेचन—यह पूर्व लिखा जा चुका है कि यास्क, शाकटायनादि आचार्य नाम (संज्ञापदों) को घातुज (आक्यातज) मानते थे। गाम्पादि आचार्य नाम (संज्ञापदों) को घातुज (आक्यातज) मानते थे। गाम्पादि आचार्यों का इस सम्बन्ध में कुछ मतभेन था, वे कुछ नामों की घातुज और कुछ को अधातुज मानते थे। यास्क मत में भी 'फ्रथानि य एवां न्याययान्कामैनामिकः संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्त्यीन्याचक्षीरन्' 'जो न्यायवान् (ब्याकरण) लक्षण से युक्त कार्मनामिक (कर्मनिमित्त) संस्कार (प्रकृति-प्रत्यम) है, उस कारण नाम का अर्थ ज्ञात हो, तो वंसा ही कहे जाने चाहिये अरव, तृण, पृथिबी धादि का उदाहरण पूर्व दिया जा चुका है।

पाणिति ने 'नाम' के लिये प्रातिपदिक संज्ञा का प्रयोग किया भौर सूत्र बनाये— 'ग्रथंबदधानुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' 'कृत्तद्वितममासारुच', ।

(झड्टा. 1 । 2 । 45-46)

'धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त पदों को छोड़कर शेष अर्थवान् पद प्राति-पदिक हैं, कृदन्त, तद्धित भीर समास भी प्रातिपदिक (नाम) हैं।

भातुया ग्रास्यात त्रियायाक मंकी संज्ञाकी कियाश्रों से ही नाम पड़ने केनी कारण नैरुवताचार्य, पुराण कविगण तथा मधुक, स्वेतकेतु और गालव निम्न आधार मानतेथे—

> तरखल्वाहुः कतिभ्यस्तु कर्मभ्यो नाम जायते । सत्वानां वैदिकानां वा यद्वाऽन्यदिह् किञ्चन ॥ नवभ्य इति नैक्का पुराणाः कवयक्व ये । मधुकः व्वेतकेतुक्च गालवक्चैव मन्वते ॥ निवासात् कर्मणो रूपान्मञ्जलाद् वाच भाशिषः । यद्च्छयोपवसनात् तथाऽऽमुख्यायणाच्चयत् ॥

(1) निवास (2) कर्म (कार्य) (3) रूप (4) मंगल (5) वाणी (6) आशी: (7) यदृच्छा (8) उपवसन ग्रीर (9) वंश या गोत्र—के कारण सभी: नाम परते हैं। पाणिनि के तकित प्रकरण से यह तथ्य और रपाट और पुष्ट

होता है कि नाम निवास, वंश, रूपादि के आधार पर किस प्रकार पड़ते हैं जैसे गांगेय, माथुर, दाक्षकन्थिक, तक्षा, है पायन, ऐक्ष्वाक दाशरिथ, दशमुख, तुङ्गनाक्षी इत्यादि शतशः एवं सहस्रशः उदाहरणों से सिद्ध है।

यास्क ने नाम पड़ने के चार घ्राधार माने है— (1) ग्राधी: (2) वाक् (शब्दानुकृति) (3) कर्म ग्रीर (4) अर्थवैरुप्य यथा कामदेव, लक्ष्मीपित ग्रादि नाम शुभकामना से रखे जाते हैं, एक प्रकार से यहाँ भी प्राचीन नामों की धनुकृति ग्रीर विश्वास होता है। यास्क ने स्पष्ट किया है कि काक ग्रादि में पूर्णत: शब्दानुकृति नहीं है— 'श्वा काक इति कुत्सायाम्। काक इति शब्दानुकृति:। तदिवं शकुनिषु बहुलम्। न शब्दानुकृति वदावे इत्यौपमन्यव:।'

ने. 3। 18)

अर्थवैरूप्य का अर्थ है कि एक ही शब्द की अनेक धातुओं से ब्युत्पत्ति मानी जा सकती है, यथा सिंह, ब्याझ, किप आदि शब्दों की ब्युत्पत्ति अनेक धातुओं से सिद्ध की जा सकती है।

कर्म से नाम पड़ने का विवेचन पहिले ही किया जा चुका है, यथा ग्रद्रव, तृण ग्रादि । यास्क के समान गार्थ्य ग्रीर शाकपूणि राथीतर मी नाम पड़ने के ये (ग्रादी:, ग्रर्थवेरूप्य, वाक् और कर्म) कारण मानते थे—

चतुर्भ्य इति तत्राहुर्यास्कगार्ग्यरथीतराः। (बृहद्देवता 1 । 26) परन्तु कुलपति शौनक सभी नामों को कर्म से ही ब्युत्पन्न मानते थे—

सर्वाण्येतानि नामानि कर्मतस्त्वाह शौनकः।

श्राधी रूपंच वाच्यंच सर्वं भवित कमंतः ।। (बृ. 1 । 27)
'सभी नाम कमं से होते हैं, आशी, रूप, वाक् सभी कमं से ही होते हैं।'
संसार में जो कुछ है, कमं (किया) का ही खेल है अतः नाम कमं से ही पड़ते
हैं, यह शौनकाचार्यं का मत था कुछ लोग स्वा, काक, डित्थ आदि में प्रकृतिप्रत्यय का प्रमाव मानते हैं, यह शंका निराधार है, इनमें ग्रर्थप्रतीति न होने
का कारण अल्पज्ञान है न कि प्रकृतिप्रत्यय का ग्रभाव।

#### उपसर्ग

अर्थ, लक्षणादि सृज् धातु में 'उप' उपसर्ग पूर्वक प्रत्यय लगाने पर यह 'इपसर्ग' पद बना है, उप का अर्थ है समीप या लघु रचना, अतः; शब्दार्थ हुआ सभीप सर्जन या रचना। यह पदों का तृतीय विभाग वैयाकरणों में प्रति प्रसिद्ध था, अत: यास्काचार्य ने उपसर्ग का लक्षण या प्रयं बताने की प्राव-ध्यकता ही नहीं समभी। उन्होंने लिखा—

न निर्वेद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहु:—इति शाकटायन: । नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति । उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गाग्यैः । तद्य एषु पदार्थं भ्राहरिमे तं नामाख्यातयोर्थंविकरणम् । (निरुक्त 1 । 3) ।

'नाम और ग्राख्यात से प्रसम्बद्ध (बिना जुड़े) उपसर्ग निश्चय ही अर्थों को नहीं बताते, ऐसा शाकटायन का मत है। किन्तु नाम ग्रीर प्राख्यात से जुड़कर वे प्रयंविशेष के द्योतक होते हैं। गार्ग्याचार्य के मत में उपसर्ग बहुविध प्रयों को प्रकट करते हैं। वे उपसर्ग नाम ग्रीर ग्राख्यात के अर्थ की स्पष्टता से बताते हैं।

पं. भगवद्त्त ने प्रदन किया है कि यदि उपसर्गों का स्वतन्त्र द्रार्थ नहीं होता तो उनकी पदसंज्ञा कैसे हुई। अतः शाकटायन का मत मूलरूप से अर्थात् अतिभाषा या वेद वाक् के सम्बन्ध में सत्य नहीं है। हाँ, उत्तरकाल में लोक भाषा (संस्कृत) में उपसर्गों का किया के साथ होने लगा, पूर्वकाल में उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग भी होता था, ग्रतः उनका स्वतन्त्र अर्थ भी होता था। वेदमन्त्रों, ब्राह्मणग्रन्थों और कल्पसूत्रों तक में इनका स्वतन्त्र प्रयोग मिलता है यथा—

'तदेवाभि यज्ञगाथा गीयते।' (ऐत्तरेयब्राह्मण 2 । 21)
'पूषा त्वेतरुच्यावयतु प्रविद्वाननिष्टपशुः।' (ऋ. 10 । 1 । 13)
'ग्राभि वा मन्त्रयेत।' (ग्रापस्तम्ब श्रोतसूत्र 9 । 5 । 1)
'वि पाप्मना भ्रातृच्येण वर्तन्ते।' (आ. श्रौ. 23 । 7 । 1)
'अभि स्वर्गं लोकं जयन्ति।' (आ. श्रौ. 23 । 9 । 1)
'प्रवि जायन्ते।' (आ० श्रौ० 23 । 2 । 9)

यास्काचार्य उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयं मानते थे श्रीर उन्होंने प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ लिखा भी है, जो आगे लिखा जायेगा।

उपसर्गसंस्था—यास्क ने उपसर्गों की संस्था बीस लिखी है—मा, प्र, परा, अभि, प्रति, अति, सु निर, दुर, नि, मव, उन्, सम्, वि, म्रप, म्रनु, अपि, उप, परि, और अधि। पाणिनि के मत में उपसर्गों की संख्या 22 है, वे आदिगण में पढ़े गये है, जब धातु के साथ इनका संबन्ध होता है तभी वे उपसर्ग कहलाते हैं जैसे धनुगच्छित संतिष्टते, पराजयित निर्गच्छित इत्यादि । जब इनका नाम के साथ सम्बन्ध होना है तो उनकी निपातसंज्ञा होती है यथा निष्कोशाम्बि, निर्वाराणिस प्रपर्ण, प्राध्यापक इत्यादि में । पाणिनि ने उपसर्ग के लिए 'गति' और 'कर्म-प्रवचनीय' इन दो नामों का श्रीर प्रयोग किया है । 'गति' संज्ञक उपसर्गों में और भी बहुत से पद सम्मिलित हैं, यथा—अलम्, पुरः, ऊरी, सत्, अन्तर्, कंणे, मनः अदः तिर, अच्छ, उपाज, अन्वाज, साक्षात् मध्य इत्यादि । द्वितीया विभक्ति के साथ उपसर्गों (आदि) की 'कर्मप्रवचीय' संज्ञा होती हैं जैसे 'हरिसभि वर्तते', 'अतिदेवान्कृष्णः, इत्यादि । कर्मप्रवचीय निपात (उपसर्ग) केवल 11 है—ग्रित, अधि, अन्, अप, अपि, ग्रिप, ग्रीत, अप, परि, प्रति और स् ।

आचार्य शौनक ने बृहदेवता में बीस ही उपसर्ग गिने हैं जो किया के योग में प्रयुक्त किये जाते हैं तथा ये नाम श्रीर धातु के विभिवतरूपों में विशेषता जोड़ते हैं—

> उपसर्गास्तु विज्ञेयाः कियायोगेन विज्ञतिः । विवेचयन्ति ते ह्यर्थं नामाख्यातिवभिक्तिषु ।। (बृ० दे० 2194)

शौनक के श्रनुसार आचार्य शाकटायन ने तीन और उपसगों को माना हैं, अच्छ, श्रत् और ग्रन्तर—

> म्रच्छ श्रदन्तरित्येतानाचार्यः शाकटायनः । उपसर्गान् कियायोगान्मेने ते तु त्रयोऽधिकाः ।। (वृ. दे. 2।95)

पाणिनि ने घ्रच्छ, श्रत् और बन्तर, की गणना 'गतिसंज्ञक' उपसगों में की है - यथा अन्तर्हर्ग, अच्छोद्य इत्यादि । श्रद्धा शब्द में श्रत् प्रत्यय सत्य या विश्वास के प्रश्ने में प्रयुक्त हुआ है श्रद्धा या श्रद्धाशित के अतिरिक्त श्रत् उपसर्ग का प्रयोग अन्यत्र लौकिक संस्कृत में सम्मवतः नहीं मिलता । अंग्रेजी के credit credible इत्यादि शब्दों में यही श्रत् उपसर्ग है और credit शब्द श्रद्धा का ही ग्रपम्नंश है, केवल लिपिदोष के कारण उसका ऐसा उच्चारण है।

धाचार्य पाणिनि ने निस् और निर् तथा दुस् और दुर् को पृथक्-पृथक् उपसर्ग माना है जो सन्धि के कारण ऐसे है यदि इन दोनों को एक-एक ही माना जाय तो वस्तुत: 20 उपसर्ग बनते हैं।

कात्यायन ने 'महत्' को एक उपलर्ग माना है।

आचार्यं भागुरि ग्रव ग्रौर अपि उपसर्गों के 'अ' का लोप मानकर अपिहित और प्रवगाहन को पिहित और वगाहन रूप में भी प्रयुक्त करते थे।

प्राचीन श्राचार्यो द्वारा परिगणित 23 उपसर्ग, पाणिनि कथित 24 गति,
 को मिलाकर 47 और दुर्दुस्निर्निस् को चार मानकर 49 उपसर्ग हुये।

उपसर्गों के ध्रथं—उपक्षमों के अर्थ विषय में शाकटायन ध्रीर गार्ग्य इन दो साम्प्रदायिक प्रतिनिधियों के मत पूर्वपृष्ठ पर लिखे जा चुके। हैं। प्रातिशाख्यकार शौनक और कात्यायन के अनुसार उपसर्ग को "किया वाचकमाख्यातमुपसर्गों, विशेषकृत् (ऋ. प्रा. 15125)

'उपसर्गो विशेषकृत्' (वाजसनेयप्राति० 8154) उपसर्ग धातु के प्रथं में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, जैसाकि प्रवीचीन वैयाकरणों ने लिखा है—
'उपसर्गास्त्वर्थविशेषस्य छोतकाः। प्रभवति पराभवति सम्मवित प्रनुभवति अभिभवति, उद्भवति, परिभवति इत्यादौ विलक्षणार्थावगतेः। उक्तं च—
उपसर्गण धात्वर्थौ बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्।।
(सिद्धान्तकौमूदी तिङ्क्तप्रकरण)।

उपसर्गं प्रयंविशेष के द्योतक हैं जैसे प्रभवति, पराभवति इत्यादि भूघातु में तथा प्रहार संहार विहार परिहार आदि 'हू' वातु में। जैन शाक टायनधातुवृत्ति में श्लोक है—

भारवर्थं बाघते कश्चित्कव्चित्तमनुवर्तते । तमेव विशिनष्ट्यु पसर्गगतिस्त्रिधा ॥

(1) उपसर्गे की गति तीन प्रकार से होती है, कही घात्वर्थे में नवीन अर्थ कहीं, उसका अनुसरण और कहीं उस घात्वर्थ में वैशिष्ट्य उत्पन्न करता है।' उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं। अत: पाणिनि धौर अनेक सम्प्रदाय उपसर्गों में अर्थ मानते थे। यास्क ने निरुचय ही उपसर्गों का प्रथं निर्देश किया है। यद्यपि धातु के साथ लगाने से उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, परन्तु यास्क ने उपलक्षणार्थंक केवल एक ही धर्य एक उपसर्गं का अभिहित किया है—

- (2) 'आ' उपसर्गजबिक (इधर) के अर्थमें हैं, श्रर्थात् निकट या पास के मर्थमें
- (3) 'अ' कीर 'परा' उपसर्गधात्वर्थं को पृथक दूर या विपरीत स्रोर ले जाते है। जैसे पराजयते में।
  - (4) 'ग्रभि' यह आभि मुख्य अर्थात् सामने के ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है।
- (5) 'प्रति' यह 'अभि' के विपरीत अर्थ को प्रकट करता है जैसे 'प्रति-गच्छित' दूसरी म्रोर जाना।
- (6) (7) 'अति' ग्रीर 'सु' ये पूजा या सम्मान ग्रर्थ में प्रयुक्त होते हैं यथा-सूप्रजयित, ग्रतिपूजयित में।
- (8) (9) 'निर्' और 'दुर्' उपसर्ग निन्दार्थ में आते हैं, यथा निऋ ते दुर्गेच्छति में ।
- (10) (11) 'नि ग्रौर 'अव' उपसर्ग नियमन, शासन या अवग्रह के अर्थ में यथा—निषीदति, निगृह्णाति, श्रवसीदति में ।
- (12) 'उत्' उपसर्गं नियमन के विपरीत अर्थं में यथा उर्तिष्ठित उद्गच्छिति, उद्गृह्णाति, अप्याति कर्माणि,' (अष्टा॰ । । 3 । 34) उत् उपसर्ग प्राय उर्ध्वकर्म के ग्रर्थं में प्रयुक्त होता था ।
- (13) 'सम्'---यह उपसर्ग एकीभाव (इकट्ठा) के प्रर्थ में प्राता है, जैसे संगम, संज्ञान, सम्भव, संवर्ध शब्दों में।
- (14) (15) वि ग्रौर अप् 'सम्' के विपरीत ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है जैसे अपराध्यते, विराध्यते, ग्रपगच्छति ग्रौर विहरति में।
  - (16) 'श्रनु' उपसर्ग श्रनुकूल या समानता या अनुगमन के श्रर्थ में होता

# है-यथा अनुहरति अनुगच्छति, अनुमोदते में।

- (17) 'अपि' सम्बन्ध या 'संसर्ग' को बताता है —ग्रपिदधित अपिजानाति, प्रपिधारयति प्रपिश्रुणोति इत्यादि में।
- (18) 'उप' यह उपसर्गं समीपता (नैकट्य) अर्थं में बहुलता से प्रयुक्त हुआ है यथा उपभुङक्ते उपयुक्ते उपबब्नाति, उपनिषीदति, इत्यादि में, कहीं-कहीं अधिकता अर्थं में जैसे उपजायते में।
- (19) 'परि' यह सर्वतोभाव या चतुर्दिक् स्थिति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा परिणमते, परिगच्छति, परित्र जित में ।
- (20) 'अघि' यह उपरिभाव या अधीरवरमाव को बतलाता है, यथा अधितिष्ठति, प्रधीते, अधिरमते अधिगच्छति इत्यादि में अत्, अन्तः और अच्छ कमशः सत्य, अन्तर और स्वच्छता के प्रथे में आते हैं।

निपाति विवेचन — 'नि' पूर्वक 'पत्' घातु में 'घल्' प्रत्यय लगाने पर 'निपात' की व्युस्पति हुई है। यह चतुर्थं पदिवमाग है जो यास्कादि ने माना है — पाणिनि ने स्वरादि निपात को अव्यय माना है — 'स्वरादिनिपा तमव्ययम्' 'निपात' एक प्रकार से झव्यय की संज्ञा है। यास्क के मत में निपात बहुविध मयौं को प्रख्यापित करते हैं — 'म्रथ निपातः। उच्चावचेष्वयेषु निपतन्ति। अप्युपमार्थे। मिप कर्मोपसंग्रहार्थे। अपि पदपूरणः।" म्रतः निपातो के मुख्यत ये भेद हैं — (1) उपमार्थक (2) कर्मोपसंग्रहार्थेक (3) समुज्वपार्थक भ्रीर (4) पदपूरक।

कुछ विद्वान् पदपूरक निपातों को निर्धंक या अनर्थंक सानते हैं। वस्तुत ऐसी बात नहीं, जिस प्रकार अंग्रेजी में A, An, और The आर्टीकल निरधंक नहीं हैं, ऐसे ही वेद में प्रयुक्त पदपूरक निपात निरधंक नहीं हैं, यदि वे निरधंक माने जायें तो उनकी पद या प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी। वस्तुतः प्रत्येक पद्रपुरक निपात का भी अर्थ होता था, कालान्तर में उस अर्थ की उपेक्षा होने के कारण उसकी निरथंक माना गया।

निपातों वा अव्ययों की संख्या बहुत है। परन्तु यास्काचार्य ने महत्वपूर्ण

23 निपातों का विवेचन किया है—अह, आ, इत्, इव, ईम, उ, उत्, कम्, किल, खल्, च चित् त्वत् न, ननु, नु, नुनम्, मा, वा, शश्वत्, सीम्, ह भीर हि।

उपमार्थीय निपात है--(1) इव (2) न (3) चित् और (4) नु।

कमोंपसंग्रहार्थीय निपात किया श्रीर पदार्थ के पार्थंक्य को बताते हैं वे हैं— (1) च (2) श्रा (3) वा (4) अह और (5) ह। कर्मीपसंग्रहार्थीय का ही एक भेद समुख्यार्थ है, च आदि ऐसे ही निपात हैं। इनके श्रतिरिक्त उ, हि, किल मा, बलु ग्रादि निपात भी कर्मोपसंग्रहार्थीय हैं।

इव, खलु, नूनम्, सीम् कभी-कभी पादपूरक होते हैं श्रीर कम् ईम् इत् श्रीर उको यास्क ने पूर्णतः पदपूरण माना है।

अर्थ-इव, न, चित् और नु-ये चार निपात वेदमन्त्रों में उपमार्थ में प्रयुक्त हुये हैं।

'इव' वेद और लोकभाषा दोनों में ही उपमार्थक है, यथा अग्निरिव, इन्द्र इव।

'न' निपात मापा में प्रतिपेषार्थीय है और वेद में उपमार्थक ग्रीर प्रति-षेषार्थीय दोनों हैं, यया—'नेन्द्रं देवममंतत' (ऋ० 1018611) मन्त्रांश में प्रतिषेषार्थीय है और 'दुर्मदासी न सुरायाम्' (ऋ० 812112) प्रयोग में उपमार्थीय है।

'चित्' निपात अनेकार्थक है। 'आवार्यदिवदिदं सूपात् इति पूजायाम्', 'ग्राचार्यके अतिरिक्त भीर कौन (अर्थ) बता सकता है। यहाँ पर पास्क ने भ्राचार्यका लक्षण और निवंचन भी बताया है— 'आचारं ग्राह्मति। भ्राचिनो-त्यर्थान्। आचिनोति बुद्धिमिति वा। (नि० 1।4)। दिष्यित् भीर प्रयोग उपमार्थक है और 'कुल्माषांदिचदाहर' (कुल्माष-उड़द ही ले भ्राओ) यह निन्दार्थक है।

'मु' निपात अनेकार्थक है, यथा हेतुकथन से —'इति नु करिष्यतीति' और उपामार्थक प्रयोग का प्रसिद्ध — "वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः", (ऋ० 6।24।3) 'वृक्ष के समान हे इन्द्र ! तेरी शाखायें विस्तृत हैं।' 'च' निपात लोक और वेद में समुख्यार्थक हैं— 'म्रहंच त्वंच वृत्रहन्' (ऋ० 8।62।11)।

'देवेम्यश्च पितृम्य आ' यहां 'ग्रा' और' समुच्चय के अर्थ में हैं, इसी 'वैदिक' 'आ' निपात से हिन्दी का 'और' समुच्चयार्थक निपात (प्रव्यय) बना है।

'अह' ग्रौर 'ह' पदों को पृथक् करने वाले निपात हैं। 'अ' निपात भी विनिग्रहार्थीय (पृथक् करने वाला) है—'सत्यमु ते बद्दालि' इस प्रयोग में। 'अ' पादपूरण भी होता है। 'हिं' अनेकार्थक निपात है, हेतुकथन, पृच्छा ग्रादि में इसका प्रयोग होता है—यथा इदं हि करिष्यतीति', हेत्वपदेशे, 'कथं हि करिष्यतीति अनुपृष्टे'। 'हिं' के ग्रागे 'न' निपात लगाकर संस्कृत और हिन्दी का 'नहिं' और 'नहीं' बना है। 'किल' निपात लोक तथा वेद दोनों में ही अतिशय (विद्याप्रकर्ष) या प्रसिद्धि के अर्थ में ग्राता है—यथा लोक में 'जधान कंसं' किल वासुदेवः; वेद में 'किलायं रसवाँ उतायम्' (ऋ० 614711) पृच्छा (अनुपृष्टे) में 'न' ग्रौर 'ननु' के साथ आता है—

'न किलैवम्' 'ननु किलैवम्' 'नहीं ऐसा नया' 'तो क्या ऐसा हुआ। ।'

'मा' निपात प्रतिषेद्यायीं य लोकभाषा (संस्कृत) और वेद में प्रसिद्ध है। 'मा कार्षीः' मा निषाद । प्रतिष्ठां त्वमगमः' 'खलु' निपात निषेध, पदपूरण ग्रीर निरुचय होने के ग्रर्थ में लोक और वेद में प्रयुक्त होता है — यथा-खलुकृत्वा इत्यादि।

'शश्वत्' निपात विचिकित्सार्थीय (संशयार्थक) संस्कृत में । प्राचीन आचार्य विचिकित्सा का ग्रर्थ निश्चय भी करते थे। अनुपृष्ट में 'शश्वदेवम्' और अस्वयंपृष्ट में 'एवं शश्वत्' प्रयोग होता है। यह पदपूरण भी है।

'नूनम्' निपात विचिकित्सार्थीय है, कहीं पद पूरण भी है। यास्क द्वारा प्रसिद्ध उदाहरण—'न नूनमस्ति नो इवः।' मन्त्र में है। पदपूरण—'नून सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द.....।"

'सीम्' परिग्र हार्थीय (सब द्योर से ग्रहण) और पदपूरण है। 'त्व' विनिग्र हार्थीय (पृथक् करने वाला) सर्वनाम (ग्रनुदात्त) है। कुछ के मत में इसका 'अर्घ' या 'एक' ग्रथं है। अन्य विद्वान् इसको निपात मानते हैं। यास्क ने इसको अध्यय के विपरीत दृष्टव्यय (सर्वनाम) ही माना है—यथा मन्त्रोदाहरण—

'उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहुः' (ऋ० 10।71।5) । 'उत त्वस्मै तन्वं विसन्ने', (ऋ० 10।71।4) ।

अतः यह सर्वनाम ही अधिक है, कहीं-कहीं निपात है। यह अनुदात्त होने पर सर्वनाम है। निपात भी अनुदात्त होते हैं। त्व के साथ त्वत् सर्वनाम या निपात भी प्रयुक्त हुआ है। इसी का एक रूप 'त्यद्' है जो अंग्रेजी के 'The' के रूप में अवस्थित है।

'कम्', 'ईम्', 'इत्' और 'उ' निपातों को यास्क ने पदपूरण (=िनरर्थक) माना है, वस्तुतः ऐसी बात नहीं थी, इनका भी सूक्ष्म अर्थ था, जो कालान्तर में लुप्तप्रायः हो गया।

क्या मन्त्र अनयंक (निरयंक) है—यास्काचार्य ने लिखा है कि यदि निरुक्तशास्त्र मन्त्रार्थज्ञान के लिये है तो यह शास्त्र व्ययं है क्योंकि मन्त्र ही अनयंक है, ऐसा कौत्स आचार्य का मत है। अतः कौत्स ने वेदमन्त्र और निरुक्तशास्त्र—दोनों को ही निरयंक बताया है। इस विषय पर यास्क का शास्त्रार्थ लिखने से पूर्व यह जानना चाहिये कि कौत्स कौन या और उसके क्या सिद्धान्त थे। उसके द्वारा मन्त्रों को अनर्थंक कहने का क्या तात्पर्य है।

कौत्स एक गोत्र नाम था। पाराश्यंव्यास का एक प्रधानशिष्य मीमांसा-कार जैमिनि भी कौत्सगोत्रीय था, जिसको महाभारत में ही वृद्ध, कौत्स, आर्य जैमिनि कहा है—

'वृद्ध: कौत्सार्य जैमिनि:' (आदिपर्व 4817)

मीमांसासूत्रकार जैमिनि म्नतिदीर्घजीवी पुरुष, था क्योंकि वह धृतराब्ट्र कौरव से जनमेजय पारीक्षित (पाण्डव) के समय तक जीवित रहा। कौरस आर्य जैमिनि कौरस का कोई पूर्ववर्ता माचार्यथा, वर्योकि जैमिनि ने भी पूर्वपक्ष के रूप में कौत्स के मत को लिखा है। कौत्स और जैभिनि के सामान्य वचन दष्टव्य है

#### निरुक्तोक्त कौत्सवचन

## जैमिनिसूत्र

(1) अनर्थका ही मन्त्राः

(2) अनुपपन्नार्था भवन्ति ओषधे त्रायस्वैनम

(3) विप्रतिषिद्धार्था भेवन्ति

(4) ग्रविस्पष्टार्था भवन्ति

म्राम्नायस्य कियार्थत्वाद् । आनर्थेक्यमतदर्थानाम् । अचेतनार्थसम्बन्धात् ।

अर्थविप्रतिषेधात्।

अविज्ञेयात्

यह तुलना डा॰ लक्ष्मणस्वरूप एवं पं॰ भगवहत्तने स्व व सम्पादित निरुक्त शास्त्रों में की है।

आचार्य यास्क ने कौत्स के नाम से सात कारण लिखे हैं जिससे प्रतीत होता है कि मन्त्र निरर्थक एवं ऊलजलूल हैं। ये सात वचन इस प्रकार हैं—

- (1) नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूर्वयो भवन्ति ।
- (2) प्रथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ता विधीयन्ते । उरु प्रथस्व (यजु 1122) इति प्रथयति प्रोहाणि । इति प्रोहति
- (3) अथाप्यनुपपन्नार्था भवन्ति । ग्रीषघे त्रायस्वैनम् (मै. स. ३।९।३) स्विधते मैनं हिंसी: (यजु. ४।1) इत्याह हिंसन् ।
- (4) अथापि विप्रतिषिद्धाः भवन्ति । अशत्रुरिन्द्र जिल्लेषे (ऋ. 10113312) शतं सेना ग्रजयरसाकमिन्द्रः (ऋ. 10110311)
- (5) म्रथापि जानन्तं संप्रेष्यति । अग्नये समिष्यमानायानुत्रृहि इति । (तैत्तिरीयसंहिता 6131711) ।
- (6) अथापि म्राहादितिः सर्वमिति । (ऋ. 1186110)
- (7) प्रथाप्याविस्पष्टा भवन्ति । अम्यक् काणुका । इति ।

(1) मन्त्राक्षर नियतानुपूर्वी होते हैं, यथा मन्त्र में यदि 'यम' शब्द है तो उसके लिये 'मृत्यु' या 'काल' शब्द नहीं रख सकते, इसी प्रकार 'ग्राग्नि' के स्थान पर 'बिह्न' नहीं रख सकते । ग्रतः लोकवृष्टि से मन्त्र अनर्थंक है, इसके विपरीत लौकिक संस्कृत में अग्नि का कोई भी पर्याय रखकर 'वाक्य' सार्थंक रहेगा ग्रीर संज्ञा ग्रीर क्रिया को वाक्य में ग्रागे पीछे रखने पर भी ग्रधं वही रहेगा, परन्तु वेद में ऐसा नहीं है, अतः कौत्स के मत में मन्त्र निरर्थंक है।

इसका उत्तर यास्क ने इस प्रकार दिया है कि लौकिक शब्दों के समान वैदिक पद भी अर्थवान् होते हैं और शब्दक्रम का उपयोग लोकभाषा में भी होता है-यथा-इन्द्राग्नी, पितापुत्री इत्यादि। वेद में कठोर एवं निश्चित आनुपूर्वी एवं वाचोयक्ति के अन्य अनेक कारण भी हैं। प्रारम्भ में मूलध्वनियों (शब्दों) का एक-एक ही अर्थ निश्चित था, यथा अग्नि का है-- आगे ले जाने वाला अंग्रणी (नेता) ग्रीर विह्न का अर्थ है—त्रोढ़ा (वहन या ढोने वाला) दोनों के अर्थ में आकाश-पाताल या स्वामि-सेवक जैसा ग्रन्तर है। यम (देवता या परमात्मा) शासन करते समय यम है, मृत्यु के समय काल है अतः वेद में पर्यायवाची शब्द अनुपपन्न है, पर्यायवाची की कल्पना तो अर्थविस्मृति के कारण उत्तरकाल में अज्ञान से उत्पन्न हुई। श्रतः पद का जो श्रर्थ वेद में है, वह लोक में नहीं, इसीलिये वेद में नियतानुपूर्वी ग्रौर वाचोयुक्ति का अधिक महत्व है। पं. भगवदत्त ने इसका एक कारण और स्पष्ट किया है 'मन्त्रों का सजन देवों द्वारा हुआ। उन भौतिक शक्तियों (देवों) से जो ध्वनियाँ निकलीं. और उन व्वनियों के साय जो पदार्थ उत्पन्न हुये, उन सबका रूप यज्ञित्रया में रहता है।" (निचनतम्, पृ. 51)। अतः शक्ति का एक रूप दूसरे रूप का कार्यनहीं कर सकता, यथा विद्युत् के कार्यको अग्नि नहीं कर सकती अतः वेद की आनुपूर्वी लोकभाषा की अपेक्षा अधिक सार्थक एवं हेतुहेतुक है।

द्वितीय; जो ब्राह्मणवचन में अपने रूप्र में सम्पन्न विधान का कथन है, वह मन्त्रोक्त कथन का अनुवाद या पुष्टि है, उसका विरोध नहीं है।

'उरु प्रथस्व' मन्त्र कहकर ऋ िवक् पुरोडाश को फैलाता है और 'प्रोहाणि' कहकर पूर्व की ओर करता है, यह भी मन्त्रीक्त बात को स्पष्ट ही करता है, यह अनुपपन्तर्यंता नहीं है।

त्तीय, कौत्स, ने 'ओषघे त्रायस्वैनम्' इत्यादि में हिसाभाव देखा है वह अयुक्त है, वयोंकि मूल वेदवचन में श्राहिमा का ही भाव है हिसा का विधान यज्ञों में उत्तरकाल में हुआ, इससे वेदमन्त्र अनर्थक नहीं होगया, उदाहरणार्थ ऋग्वेद के द्यूतसूक्त में द्यूतकीडा का निषेष है, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में राजसूयादि के अवसर पर द्यूतकीडा का विधान है, अतः अनुचित विधान से वेदमन्त्र अन्थंक नहीं होते।

और, चतुर्थ, कौत्स ने, मन्त्र वचनों को परस्पर विपरीत अर्थ वाले बताया जैसे 'अशुत्ररिन्दः', 'शतं सेना अजयत् साकमिन्दः', इसके उत्तर में यास्त्र का कथन है कि यह प्रासिङ्गक या आलङ्कारिक वर्णन है, जैसे लोक में किसी राजा को 'अजातशत्रु' या 'अनिमत्रो राजा' 'असपरनोऽयं बाह्मणः, इत्यादि कहते हैं, जब कि प्रत्येक व्यक्ति के शत्रु होते हैं, फिर राजा के सम्बन्ध में कहना ही क्या।

कौत्स का पाँचवा आक्षेप है कि जानकर भी अध्वयुँ प्रेषकर्म करता है यथा अग्नि के लिए सामिधेनी ऋवार्ये बोली। लोक में छात्र गुरु के सामने अभिवादन करते हुये अपना गोत्रादि बताता है जब कि गुरु को इसका ज्ञान होता है, न्यायाधीश के सामने वकील कानून बताता है जबकि न्यायाधीश उसको जानता है, अतः जानते हुये भी अनेक बातें कहना निर्यंक नहीं होता। अतः मन्त्र सार्थंक हैं।

कौत्स का षष्ठ आक्षेप है कि वेदमन्त्रों में ध्रनेक निरर्थंक बातें या प्रमत्त-प्रलाप किया है जैसे 'प्रदिति' ही सब कुछ है। इसके उत्तर में यास्काचार्यं ने कहा है कि लोक में भी कहते हैं कि 'सर्वरसा ध्रनुप्राप्ता पानीयम्' पानी में सब रस है। एकपदे ही जल को मधुर, तिक्त आदि नहीं बताया जाता है। कौत्स के मन्तव्य के विपरीत वेद में अतिज्ञान की पराकाष्ठा मिलती है 'अदिति'

(ऋग्वेद 1 । 89 । 10)

अदितिखौरदितिरन्तिरक्षमिदितमीता स पिता स पुत्रः ।
 विश्वेदेवा अदिति: पञ्चजना अदितिजीतमदितिजीनित्वम् ॥

को यहाँ सब कुछ कहने का तात्पर्य वेदान्त या सांख्य के ब्रह्म या पुरुष-प्रकृति का ऐक्य या सर्वात्मकता ज्ञापित करने से हैं। यह अज्ञान नहीं पूर्णज्ञान का प्रतीक है, जिससे संशयज्ञान या भ्रम उत्पन्न नहीं हो।

और वेदमन्त्रों में 'ग्रम्यक्', 'यादृदिमन्', 'जारजायि', 'काणुका अथवा 'जफंरी' 'तुफंरी' 'जहा', 'कीरयाण' (हरयाण' आदि शतशः पद या वाक्य मिलते हैं, जिनका अर्थ स्पष्टतः, जात नहीं होता, इसके आधार कौत्स वेदमन्त्रों को निरर्थक या ग्रमर्थंक कहते हैं। इसका कड़ा उत्तर यास्काचार्य ने इस प्रकार दिया है — 'नैष स्थाणोर-पराधो यदेनमन्धो न पश्यति।' 'यह स्थाणु (ठूँठ या स्तम्भ) का अपराध नहीं है कि अन्धा उसको देख नहीं सकता।' यदि किसी शब्द का अर्थ किसी को ज्ञात नहीं है तो वह ग्रमर्थंक नहीं हो गया। इसके लिए ही तो निरुक्तशास्त्र की महती आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञानियों में भी मूयोविद्य या सर्वविद्य प्रश्नंसनीय होता है। तदन्तर यास्क ने ज्ञान की प्रशंसा ररते हुए लिखा है—'स्थाणुरयं-भारहारः किलाभूदथीत्य वेद न विजानाति योऽर्थम्।'' 'वह ठूँठ के समान है और बोक्ता डोने वाला है जो वेद ग्रष्ययन करके अर्थं को नहीं जानता' ग्रतः अर्थंजान परमावश्यक एवं प्रशस्य है।

# अघ्याय-तृतीय

# भाषापरिवर्तन और निर्वचनसिद्धान्त

यास्कोक्त निर्वंचनसिद्धान्तों का भाषापरिवर्तनसिद्धान्तों से विनष्ठ सम्बन्ध है, अतः पहिले संस्कृतव्याकरणशास्त्र में कथित भाषापरिवर्तननियमीं को संक्षेप में प्रतिपादित करेंगे।

ध्रितभाषा—इसकी सिद्धि से आधुनिक अनेक मिथ्याभाषामतों का खण्डन होता है। प्राचीन संसार के साहित्यिक इतिहास से सिद्ध है कि प्राचीन भाषायें प्रत्यधिक समृद्ध और उन्तत थीं उनकी शब्दराशि आधुनिक भाषाभों की अपेक्षा अनेक गुण अधिक थी। अपने देश में हिन्दी और संस्कृत की तुलना से ही यह तथ्य सुपुष्ट होता है कि प्राचीन माषायें अत्यधिक समुन्तत थीं। भाषा के आधार पर समाज के विकास या भाषा के विकास का सिद्धान्त पूर्णतः खण्डित हो जाता है, अतः भाषा का हास होता है न कि विकास।

अतिभाषा के अस्तित्व से भारोपीय (Indo-Europeon) भाषा का कालपिनक अस्तित्व भी खण्डित होता है, जैसािक पूर्व संकेत कर द्यायें हैं कि दैरय-दानवों ने बिल के समय में कौन-कौन से योरोपीय देश बसाये। प्रतिभाषा के प्रत्येक पर्यायवाची शब्द में सूक्ष्म अर्थभेद था, परन्तु मितमान्च के कारण उत्तरकाल में वे एक ही पदार्थ के पर्यायवाची माने गये श्रीर प्रत्येक जाित या देश अतिभाषा का एक-एक पर्याय ग्रहण कर लिया, बृहदारण्यक में अश्व के पर्याय के प्रमाणों से यह तथ्य पूर्व लिखा जा चुका है।

अतिभाषा के अस्तित्व से यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि संसार की आदि, मूल एवं प्राचीनतम भाषा वही थी, भन्य भाषायें उसी के विकार या

परिवित्तित एवं संकुचित रूप हैं। ग्रतः ग्रीक या अंग्रेजी भाषाओं में भाषा' के लिए एकमात्र एक Language शब्द ही मिलता है जब अतिभाषा में इसके लिए सी से ग्रधिक पर्याय थे।

अतिभाषा से ही भाषापरिवर्तन और तत्परिणामस्वरूप निर्वचन सिद्धान्तों का ज्ञान होता है। श्रतिभाषा में विकार परिवर्तन और हास किस प्रकार हुआ—किन सिद्धान्तों या अपसिद्धान्तों पर हुआ, यह यहाँ संक्षेप में विवेचन किया जायेगा।

भाषा परिवर्तन के कारण— साधु (शुद्ध) शब्दों के अशुद्ध या परिवर्तन या विकार के व्याकरण एवं निरुक्त में निम्न कारण बताये गये हैं — शारीरिक अशक्ति, अङ्गविकार, संस्कारहीनता, भूगोल, लिपिटोष, जाति, धर्मे, शासन, विभिन्तलोप, वर्णलोप, वर्णविपर्यय, स्वरमित, वर्णागम, उच्चारणरदोष, सादृश्य, सम्प्रसारण, एवं वर्णपरिवर्तन। इन तथा श्रन्य अनेक कारणों की संक्षेप में व्याख्या करते हैं।

शारीरिक कारण—शारीरिक ग्रक्षमता, जो जन्मजात या रोगादि के कारण हो, उसके कारण मनुष्य ग्रशुद्ध उच्चारण करता है, नारदशिक्षा (218112) अग्निपुराण में श्लोक प्रसिद्ध है—

> न करालो न सम्बोष्ठो नाब्यक्तो नानुनासिकः। गद्गदो बद्धजिह्वश्च न वर्णान् वक्तुमर्हति।।

'विकराल (विवृत) मुखवाला, लम्बोष्ठ, तुतला, नाक के स्वर से बोलने वाला, गद्गद् और बद्धजिह्व व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता ।'

संस्कारहीनता---मनुका वचन प्रसिद्ध है---शनकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः।

वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मणादकौने न च।। (म० स्मृ० 10143) 'शनैः शनैः किया (संस्कारों) के लोप और ब्राह्मण के अदर्शन से ये क्षत्रिय जातियाँ (यवनादि) वृषल (म्लेच्छ) होगई।' यहाँ पर क्रियालोप का मुख्यभाव है सही शिक्षा का अभाव और ब्राह्मण का अर्थ है शिक्षित, विद्वान् या यथायं गुरु। अतः भाषा में मूलविकार अशिक्षा और शास्त्र (व्याकरणादि) के

अभाव में उत्पन्त हुआ । मूर्ख व्यवित आज भी अगुद्ध भाषा या अश्लील भाषा बोलते हैं।

संस्कार के कारण ही शुद्ध माषा (लोकभाषा) को 'संस्कृत' कहा गया— यास्क द्वारा 'स्वर और संस्कार से समर्थं' पदों के कथन का यही भाव हैं— 'स्वरसंस्कारौ समयौ प्रावेशिकेन विकारेणान्वितौ स्यातां संविकातानि तानि । यथा गौरक्वः पुरुष हस्तीति ।'' ने गौः, भ्रस्क, पुरुष, हस्ती आदि संस्कृत (साधु या शुद्ध) शब्द हैं, इसी प्रकार भ्रन्य साधु शब्दो का समभना चाहिये, संस्कारहीनता से मूर्खं भ्रष्ट उच्चारण करते हैं जैसे गाय, अस्व, पुरुष, हाथी इत्यादि । इसी प्रकार प्रमाद, यद्वच्छा आदि के कारण विकृत उच्चारण होते हैं । विकृत शब्दों का निर्वचन साधुशब्दों के भ्राधार पर हो सकता है अन्यया उनके प्रकृति प्रत्यय या मूल नहीं बताया जा सकता यथा गोपोतलिका या गावड़ी शब्दों का मूल या साधुरच 'गौः' से ही ज्ञात हो सकता है, भ्रन्यथा नहीं।

महामुनि पतञ्जलि के महाभाष्य में तथा शिक्षाग्रन्थों में ग्रस्त, संवृत, सन्दब्ट श्रादि अनेक दोष बताये गये हैं, यथा पाणिनीयशिक्षा में —

शिङ्कतं भीतमुद्धष्टमस्यक्तमनुनासिकम् । काकस्वरं शिरसिगतं तथा स्थानिवर्षाजतम् । उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्दितं प्रगीतम् । निष्पीडितंग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं न तु सानुनास्यम् ॥

आधुनिक विद्वानों ने अन्य प्रकार से भाषाविषयीं से कारणों का वर्णन किया यथा भूगोल (देशकाल या जलवायु), जाति, धर्म आदि के कारणों भाषा में परिवर्तन होता है। उच्चारण दोष का एक महान् कारण लिपिदीष भी है, यथा संस्कृत ग्रीर हिन्दी के 64 वर्णों का उच्चारण ग्रंग्रेजी (रोमन) के 26 वर्णों द्वारा करना कितना ग्रसम्भव है, इस लिपिदोष के कारण शब्दों का ग्रुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता, इसी लिपिदोष के कारण उक्षन् का ओक्सन (Oxen), 'चरित्र' का करैक्टर (=चरैक्टर?) 'शु' का 'हें' जैसे उच्चारण हो गये। योरोपीय भाषाग्रों के सहस्रों शब्द लिपिदोष के कारण ही अशुद्ध या अनेक प्रकार से बोळे जाते हैं, यद्यपि अन्य भौगोलिक या शारीरिक कारण भी हैं।

भाषाविकार में मन (म्रालस्य, यदृष्छा) मादि का योग—माह्मणग्रत्यों एवं अन्य प्राचीनव्याकरणादि शास्त्रों में भाषाविकार का एक प्रधानकारण मालस्य, यदृष्छा, (स्वेच्छा), मनम्यास और उद्विग्न मन बताया गया है। मसुर (दैत्यदानव) एवं यवनादि ग्लेच्छों ने उद्विग्न मन से शब्दों का उच्चारण किया, वे 'म्रिटि' को 'म्रिटि' क्षत्रिय को 'खत्री', असुर को 'म्रिट्र' 'स्वधा' को 'खुदा' 'सत्ताह' को 'हफ्ता' इत्यादि कहने लगे, अतः म्लेच्छीकरण (म्रशुद्धवाक्) का मुख्य कारण मन था। मूल में 'म्लेच्छ' शब्द 'माषाविकृति' के मर्थं में ही प्रमुक्त हुआ, उत्तरकाल में 'म्लेच्छ' मांसमक्षक यवनादि के मर्थं में प्रमुक्त होने लगा।

सावृश्य— भाषा में सदृश व्वितियाँ विषयिस या परिवर्तन का कारण होती हैं यथा एकादश के आधार पर द्वादश' पद बना, क्त, क्तवतु, आलु (यथा दयालु) आदि प्रत्ययों का निर्माण भी सावृश्य नियम के आधार पर हुमा। इसी प्रकार विभक्तियों भीर धातुहप, इदन्तादिशब्द सावृश्य के नियम के म्राधार पर बने और इसी सावृश्य के आधार पर उनका निर्वचन या निरुक्ति की जाती है। मतः सावश्य निर्वचन में विशेष सहायक है।

तालथ्य सिद्धान्त— कण्ट्य (ग्र. क ख ग घ ङ ह और विसर्ग) ग्रीर वन्त्य लृत य द घ न और लस) वणों का तालव्य (इ च छ ज भ ङा य श) में परिवर्तन तालव्य नियम कहलाता है जैसे ग्रर्चे का अर्क, सृज का 'सर्ग' में बदलना अथवा क्शा से चक्ष ग्रीर घस् का 'जघास' रूप इत्यादि इसी नियम के उदाहरण हैं, पाणिनि के 'कुहोश्चु' 'स्तोः श्चुना श्चुः', 'भलौ जशोऽन्ते' ग्रादि सूत्रों में इसी नियम का विस्तार है।

इस नियम के आधार पर पाश्चात्य माषावैज्ञानिकों ने यह कल्पना की है कि तालव्य वर्ण मूल भारोपीयभाषा (काल्पनिक) में नहीं थे वे कण्ठ्य वर्णों से परिवर्तित हुये। इसी प्रकार मूर्घन्य (ऋ, टवर्ग, र,ष) वर्ण भारोपीय भाषा में नहीं थे, वे आयों ने द्वविड़ादि से लिये। ये सभी नियम मारोपीय काल्पनिक भाषा की सिद्धि और अतिभाषा की मौलिकता को नष्ट करने के लिए कल्पित किये गये। अतः इन पाश्चात्यमतों में कोई सार नहीं, केवल

मिथ्याभ्रम उत्पन्न किया गया। अतिभाषा की पूर्णता इन सब मतवादों का खण्डन करती है। वैदिक ग्रन्थों में वर्ण के तालक्य और दन्त्य व कण्ठ्य दोनों ही रूप मिलते हैं यथा —

| मार्रिम | *** | माजिम  |
|---------|-----|--------|
| युगा    | ••• | युजा   |
| तरेम    | *** | चरेम   |
| तरन्ति  | ••• | चरन्ति |

इसी प्रकार ह का ओब्ड्य भू में परिवर्तन हो जाता है यथा ग्रह का गृभ और सह का सोढ़, वह का बोढ़ मूर्धन्य ढ़ में परिवर्तन हो जाता है, पाणिनि ने इन सभी नियमों का निर्देश अब्टाब्यायी में किया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण द्वष्टव्य हैं—

| विट्   | विश्     |
|--------|----------|
| राड्   | राज्     |
| समाट्  | सम्राज्  |
| विभाट् | विभ्राज् |

ये मूर्धन्य (अन्त्यवर्ण) के तालव्यवर्ण बन जाते हैं।

प्रिम का नियम—इस प्रसङ्घ में जर्मनभाषावेत्ता ग्निम के नियम की चर्चा करना उपयुक्त होगा। तदनुसार भारोपीय 'प' वर्ण ग्रीक, लैटिन भौर संस्कृत में 'प' ही रहा परन्तु श्राधुनिक योरोपीय भाष (जर्मन, ग्रंग्नेजी आदि) में 'फ' या 'व' हो गया। इसी प्रकार मूल 'त' श्रंग्नेजी में 'थ' हो गया—यथा—

| সি   | थी            |
|------|---------------|
| पर्ण | फर्न, वर्न    |
| पाद  | फुट           |
| पितृ | फिदर, इत्यादि |

यद्यपि प्रिमित्यम तृटिपूर्णं था, परन्तु आंशिक सत्य है तथापि यह कोई नया तथ्य नहीं है, प्राचीनभारतीयनियम का ही योरोपीयन लेखकों ने अनुकरण किया—भरत का श्लोक है—

आपानं आवाणं भवति पकारेण वत्वयुक्तेन । परुषं फरुषं विद्यात् पकारवर्णोऽपिफत्वमुपयाति ।।

प्राकृत श्रीर हिन्दी में भी संस्कृत 'प' का 'फ' हो जाता है यथा:—परशु — फरसा।

सम्प्रसारण— प्रात्तस्य वणों (युर्ल्व्) का क्रमशः इ, ऋ लू और उ में परिवर्तन अथवा विपरीत परिवर्तन सम्प्रसारण कहलाता है। 'यृ' इत्यादि को अन्तस्य इसलिये कहते हैं कि इनका जन्नारण स्वरों भीर व्यंकानों के मध्य में होता है। यथा 'यज' का 'इयाज' 'वस्' का 'उवास' इत्यादि रूप इस सम्प्रसारण नियम के उदाहरण हैं। वेदभाषा में इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है, यह नियम शब्दिनवंचन में विशेष सहायक है। पाणिनि के इस सूत्र में यह नियम संकथित हैं—'इग्यणः सम्प्रसारण्ं (अष्टाध्यायी 11145)।

## यास्कोक्त वर्णविकारनियम

यों समस्त निरुक्त ही निर्वचनशास्त्र है, परन्तु यास्क ने द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में निर्वचनसिद्धान्तों का संक्षेप में छरलेख किया है, जिनका यहाँ व्याख्यान किया जायेगा। यास्क के सिद्धान्तों को उत्तरवर्ती नैक्क्तों ने इस प्रकार संग्रह किया—

> वर्णगमो वर्णविपर्यपदच द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ। धातोस्तदधातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधंनिरुक्तम् ॥

वर्णागम, वर्णविपर्यय, वर्णविकार और वर्णनाश तथा धारवर्थ का स्रतिशय योग—इस प्रकार पञ्चविध निरुक्त होता है। पुनः इस वर्णविकार को द्वित्व-दित्व करके दस भागों में विभवत किया गया है—

- (1) आदिलोप—यथा 'अस' धातु के 'अ' का लोप स्तः, सन्ति में । इसी प्रकार 'प्रत्तम्' 'अवत्तम्' में धात्वादि (दद् धातु) भ्रविषष्ट रहती है ।
- (2) अन्तलोप—धातुका अन्तलोप जैसे 'गम्' काम् लुप्त हो जाता है—गतम्, गत्वा

### भाषापरिवर्तन



- (3) उपधालोप—अन्त्यविर्ण से पूर्ववर्ण का लोग यथा 'गम्' धातु के ही 'अ' वर्णका लोग जम्मे, जम्मु: इत्यादि में।
- (4) उपधाविकार—यथा 'राजन्' से पूर्व 'ध्र' का 'दीर्घ' यथा 'राजा' ग्रीर उपधालीप यथा 'राज'।
- (5) वर्णलोप—उच्चारण में शीव्रता कण्ने के कारण व्वित (वर्ण) का लोप, यथा—चतुरीय — नुरीय याचामि — यामि

अथवा लोक में सत्यभामा का कत्या या कात्यायम का कात्य कहना भी प्रायः यही प्रयत्नलाधव है।

त्मन

आत्मन

- (6) द्विवर्णलोप—दो वर्णों का लोप यथा त्रि—। ऋच = तृच में इ और 'र्' कालोप।
- (7) आदिविषयंय—आदिवर्णका विषयंय (उलट जाना) यथा 'जुहोति' में 'होति' के ह का 'ज' या 'हन्' घातु के घन्ति में हका 'घ' होना।
- (8) आद्यन्तिविषयंय—अाद्य और अन्त वर्ण का खबट जाना यथा 'स्तोका', का स्कोता, 'मृज' धानु से रज्जु' और कर्तु से 'तकु" (तकुआ) हो जाना, इसके उदाहरण हैं।
- (9) श्रम्तविषयंय या अन्तव्यापित—अन्त में नवीन वर्ण आ जाना यथा श्रीहः से ग्रोघः, मेहः से मेघः, माहः से माघः श्रीर गाहः से गाधः, वहः से वधः, मदुः से मधः।
- (10) वर्णोपजन—एकदम नवीन वृर्ण का मध्य में आ जाना यथा 'ग्रसु' (क्षेपणे) से 'आस्थत्' ('थ' का ग्रागम) 'द्वार' (वृङ् घातु) में 'द' का आगम।

विस्तृत निर्वचन-सिद्धान्त-पद या शब्द में विहित (गुप्त) अर्थ की शब्द से निष्कासित करना (निकालना) ही निर्वचन है। यह निर्वचन पदों के स्वर,

प्रकृति (वातु) और प्रस्यय संस्कार के वास्तविक पदार्थ प्रकाशन में समर्थ विकार द्वारा बताये जाने चाहिये। यह निर्वेचन नित्य अर्थ भीर आख्यात तथा नामरूप के स्वरूप से प्रकट किये जाते हैं। श्राख्यात के अमाव में अक्षर, वर्ण का सामान्य निर्वेचन करें। निर्वेचन श्रवश्य करे (न त्वेच न निर्वृ्यात्) सदा व्याकरण शास्त्र का ही ध्यान न रखे (निर्वेचन सदा ध्याकरण द्वारा ही सम्भव नहीं है।) क्योंकि व्याकरण या भाषा की प्रवृत्ति सदा संशययुक्त होती है। वाक्यार्थ को देखकर विमित्यों का अर्थ निकाला जाये। क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है— 'पदार्थानां रूपमर्थों वा काक्यार्थादेव जायते', (वाक्यपदीय)

'यथा निर्वचनं ब्रूयात् वाक्यार्थस्यावधारणात्' (वायुपुराण) इसीलिये यास्काचार्यं ने कहा है—

'नैकपदानि निर्ज़ू यात्' (निरुक्त 213)

प्रकरण या वाक्य से पृथक् एकाकी पद का निर्वचन न करें। क्योंकि ऐसे निर्वचन में अम हो सकता है।

यास्क के सिद्धान्त के विपरीत सोचनेवाले तथाकथित वैज्ञानिक बुवों ने प्रकरण या वाक्य (प्रसङ्क) को ध्यान में न रखकर वेदार्थ में अनर्थ किया है, प्रनेक पाश्चात्य वेदव्यास्थानों में यह अशुद्धियाँ देखी जा सकती हैं, यथा राथ. कीथ मैक्समूलरादि के वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद यास्क ने शब्दिन वैचन कम और अर्थ निर्वचन ही अधिक किया है।

दिप्रकृति (दो घातु) की सम्भावना पर दितीय घातु द्वारा अर्थ निकालने का प्रयस्त किया जाय जैसे ऊति: में अव घातु का सम्प्रसारण है और कुणारु: में वक्ण घातु के व को उ का सम्प्रसारण है अतः इस नियम द्वारा निर्वचन किया जाय।

जहाँ लौकिक धातुष्यों से वैदिकपद बने हों तो वहाँ उनको पहिचाने और जहाँ वैदिक से लौकिक कृदन्त बने हों तो वहाँ वैसा ही निर्वचन करे यथा 'दसूनाः' दम् लौकिक धातु से और घृतम् घृ वैदिक धातु से बना है। पुन: यहाँ य'स्क ने परोक्ष रूप से अतिभाषा का निर्देश किया है, यथा शव धातु कम्बोज (ईरान) में गत्यथंक है, भारत में शव का प्रथं लाग होता है, इसी प्रकार 'दाति' काटने के अर्थ में प्राच्य (ग्रांगमगधादि) जनपदों में और 'दात्र' उदीच्य (मद्र-पंजाब) जनपदों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार निर्वेचन में देशकाल एवं ग्रांतिभाषारूपों का ध्यान रखना चाहिए।

तिद्धत और समासों का निवंचन खण्ड-खण्ड करके करना चाहिए यथा दण्ड्य: पुरुष: (==दण्डपुरुष) को दण्ड पाने योग्य पुरुष ग्रयबा दण्ड धारण करने योग्य पुरुष, क्योंकि 'दण्ड' दाब्द धारणार्थक 'ददाति' धातु से भी बन सकता है, क्योंकि यास्क के समकालीन अक्रूर के लिये लोक में प्रचलित था कि अक्रूर स्यमन्तकमणि धारण करता है—'अक्रूरो ददते मणिम्। इत्यभिभावन्ते।

इसी 'राजपुरुष' समास में राजा शब्द 'राजृ' (दीप्तौ) धातु से बना है। प्रकृतिरञ्जन (प्रजारञ्जन) से भी 'राजृ' धातु का निर्वचन महाभारतादि में बताया गया है। राजपुरुष का अर्थ है राजा का पुरुष।

यास्क ने 'पुरुष' शब्द के अद्भुत निर्वचन की शीनक ने आलोचना की हैं— (बृहहेबता 2। 111)

पदमेकं समादाय द्विधा कृत्वौ निरुक्तवान्। पुरुषादः पदं यास्को वृक्षो वृक्षा इति त्वृचि।।

'वृक्षो वृक्षो (ऋ ० 10 । 27 ، 22) ऋचा में पुरुषादः जैसे एक पद की यास्क ने दो भाग करके (पर्वेशः) व्याख्या की है।' यथा—

पुरिशयः । पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य ।' . (नि॰ 2 । 3)

पुरिशय: अर्थात् शरीर (ब्रह्माण्ड) में सोने वाला, अयवा पूरपित धातु से अन्दर यह अन्तरपुरुष (परमात्मा) स्थित है—इसके प्रमाण में यास्क ने एक मन्त्र उद्धृत किया है—

> यस्मात्पर नापरमस्ति किश्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वेम् ॥

शौनकाचार्य की ब्रालोचना अधिक युक्त नहीं हैं, क्योंकि यास्क का निर्वचन मन्त्र के प्रकरण को देखकर 'अन्तर्यामी पुरुष' के लिए था, अतः ऐसा निर्वचन किया, 'पुरुष' शब्द के प्रकरणानुसार और भी निर्वचन हो सकते हैं, यथा 'पुरु' का अर्थ बहुत या मनुष्य भी होता है 'पुरु—सीदित इति पुरुषः' यह भी एक निर्वचन हो सकता है।

'विरचकद्राकर्षः' का निर्वचन यास्क ने इस प्रकार किया है— 'वि' यह . भीर 'चकद्र' यह ुसे की कृत्सितगित । 'द्राति' कृत्सित गित को कहते हैं 'चकद्राति' यह अनर्थक अभ्यास है, वह है (कृत्सित गित) जिसमें वह (कृत्ता) 'विरचकद्राकर्षः है। और सम्भवतः हिन्दी का 'कृत्ता' शब्द 'कद्राति' का ही भ्रष्ट रूप है।

विद्या ह ब्राह्मगामाजगाम गोपाय मा शेविधव्देऽहमस्मि । असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥ य आतृणस्यिवत्येन कर्णावदुःसं कुर्वन्तमृतं सम्प्रयच्छन् । स मन्येन पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्यत्कतमच्चनाह ॥ अध्यापिता ये गुरं ना द्रयन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा । यथैव ते न गुरोमॉजनीयास्तयैव तान्न भुनिक्त श्रुतं तत् ॥ यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मव्योपपन्नम् । यसते न द्रुह्यत्कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निविशाय ब्रह्मन् ॥

'विद्या विद्वान् के पास आई और बोली कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा घन हूं, निन्दक, कुटिल और अजितेन्द्रिय को मुक्ते मत दो जिससे में बलवती होऊं। जो गुरु सत्यज्ञान से शिष्य के कानों को खोलता है और सुख देते हुए अमृतदान करता है उससे ब्रोह न करें और उसे माता पिता माने। जो शिष्य गुरु का मनसा वाचा कर्मणा आदर नहीं करते, उनको विद्या नहीं आती हे ब्रह्मन् (विद्वन्)। जिसको तुम पवित्र, अप्रमत्त, मेवावी, ब्रह्मचारी एवं ब्रद्रोही हो, उस विद्यानिधि के रक्षक (शिष्य) को मुक्ते निस्सन्दह प्रदान करो।'

### निर्वचनविद्या की परम्परा

वैदसंहिताओं में निर्वचन के निदर्शन—अर्थनिर्वचन और शब्दनिर्वचन के उदाहरण विद्वानों ने ऋग्वेदादि के मन्त्रों से दर्शीये हैं, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

| 'अर्चन्त्यर्कमचिण'  | (死0111012)  |
|---------------------|-------------|
| 'मंहते मघम्'        | (死011113)   |
| 'गुणन्ति गिर्वेणसं' | (死0613413)  |
| 'ऋतुऋ'तुपते यजेह'   | (死0101211)  |
| 'जेषि जिष्णो'       | (死06145115) |

उपर्युक्त मन्त्रों में 'अकं', 'मध', गिवंणस्' 'ऋदिवक्' और 'जिब्लू' घांदरों का तिवंचन कमशः 'अवं', मंह, गिर यज् और जि से किया गया है, इन निवंचनों में अर्थ का प्रकाशन और जान्द्रश्वरत्ति बोनों का ही जान होता है, 'अकं' का अर्थ है अवंनीय या अर्ह (जिसकी स्तुति की जाय) और प्रक्रिणः का अर्थ है स्तुति करने वाले । मंह, का अर्थ भी 'पूजनीय' 'महान्' यह धनवान् है, इस मंह से 'मध' या की निश्चित दिखाई है। 'गिर' धातु भी स्तुति या वाणी के अर्थ में है। गिवंणस् का अर्थ है 'स्तुत देव'। निश्कत में स्पष्ट किया है कि 'ऋदिवक् कस्मात्। ईरणः। ऋत्यप्टा मवतीति शाकपूणिः। ऋतुयाजी भवतीति (निश्कत ३। 19) 'ऋतु' शब्द 'ऋ' गत्यर्थक घातु में 'तु' (त् × उ) प्रस्थय लगाकर बना है, क्योंकि ऋतु या मौसम गतिशील होता है, इसलिये 'ऋतुः' संज्ञा हुई, ऋतु में यजन करने वाला ऋदिवक् (ऋतु—इज्) हुग्ना।

'जि' (जये) का वैदिक लट् एकवचन, मध्यपुरुष में 'जेषि' रूप है, उससे 'रुणु' प्रत्यय लगाकर 'जिष्णु' (जयशील) शब्द बना।

शुल्कयजुर्वेद, सामवेद श्रीर श्रर्थंववेद के मन्त्रों में भी निर्वेचन के उदाहरण हुँदे जा सकते हैं, निदर्शनार्थ एक-एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा, यथा —

'इन्द्र इन्द्रियं दघातु ।' [शु०य० 2 । 10) 'गायं गायतं ।' (सा० 446) 'वृष्यामि'''वृक्षम्' (अथर्व 2 । 12 । ३)

'इन्द्र' शब्द की श्रनेक व्युत्पत्तियाँ यास्क ने दर्शाई हैं, जिनका आगे निर्देशन होगा। 'इन्द्र' से 'इन्द्रिय' शब्द बना। 'गा' धातु से गाथ बना। वृश्च का प्रर्थ है काटना, क्योंकि पेड़ काटा जाता है इसलिए 'वृक्ष' का अर्थ हुआ। 'काटा जाने वाला (पेड़),

इसी प्रकार 'श्रृ' से शिर: 'श्रृ' मं 'शीर्ष' 'श्रेष्ठ' श्रादि शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति समभनी चाहिये। क्योंकि इन सब का भाव 'उच्चता' या 'श्रेष्ठता में होता है। 'श्रृ', धातु हिंसार्थक भी है परन्तु एक धातु अनेकार्थक होती है यह भी ष्यान रखना चाहिये।

षाह्मणग्रन्थों में निर्वचन-निवर्शन—मन्त्रों में निर्वचन के कुछ विशिष्ट उदाहरण ढूढ़े गये है, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में विशेषतः शतपथब्राह्मण में निरुक्तशास्त्र का विस्तार से वर्णन मिलता है, यदि शतपथब्राह्मण सभी निर्वचनों का संकलन किया जाये तो एक पृथक पुस्तक बन सकती है, पं० भगवद्त्त ने (वैदिक साहित्य का इतिहास, (ब्राह्मण और ग्रारप्यक) भाग 2 में ब्राह्मणग्रन्थों के निर्वचनों का एक अध्याय में समलन किया भी है।

कुछ निर्वचन द्रष्टव्य हैं-

'पुरान्तरा वा उइदमीक्षम् अभूदिति । तस्मादन्तरिक्षम् । (श० त्रा० 7-1-2-2३)

पुराकाल (सृष्टि के श्रावि) में पृथिवी श्रौर खौ (सूर्यावि) का श्रन्तर अति स्वस्य था जितना मक्षिका का पंक्क जितना सूक्ष्म अन्तर यही तथ्य बृहदारण्यकोप

निषद् (३-३-2) में कहाँ है— 'यावद्वा मिक्षकाया पत्रं तावानन्तरेणाकाशः।' अतः अन्तरिक्ष का अन्तर ईक्ष (स्पर्शयोग्य या देखने योग्य) या अतः उसका नाम 'अन्तरिक्ष' हुग्रा। अतः अतिभाषा या वेदवाक् में सभी नाम वैज्ञानिक और सार्थंक थे, उत्तरकाल में अर्थंविकार या म्लेच्छीकरण हुग्रा, जिससे शब्दों की सार्थंकता एवं वैज्ञानिकता घटने लगी।

काठक संहिता में 'पृथिवी' और 'भूमि' शब्द की व्युत्पत्ति द्रष्टव्य है— 'यद् ग्रप्रथत तत् पृथिवी। यद अभवत् तद् भूमिः (का॰ सं॰ 8-2)। जो प्रथित (विस्तृत) हुई वह पृथिवी ग्रंग्र जो बहुत बनी (हुई) वह 'भूमि हुई। इसी प्रकार 'पशु' (दर्शक) ग्रादि के निर्वचन हैं। बाह्मणों एवं संहिताग्रों (ब्राह्मणभागों) में निर्वचन के अन्य कुछ प्रसिद्ध उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

'यद् गिरयो यदश्मानः । तदेष-उशानामौषधिजीयते' ।

(হা. রা. ३-४-३-1३)

'यदसर्पत, तत् सपिरभवत् यदिधयत तद् घृतमभवत् ।'

(तै. स. 2-३-10-1)

'यदरोदीत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम् ।' (तै. सं. 1-5-1-1)

'तद यदरक्षंस्तस्माद्रक्षांसि ।' (श. ब्रा. 1-1-1-16)

'वृत्वा शिश्ये, तस्माद वृत्रो नाम ।' (श. बा. 1-1-३-4)

'गिरि ही अवमानः (चट्टान) है उनसे (गर्मी-उष्) से औषि उत्पन्न होती है, अतः 'अश्म से ओषि पर बना। जो 'सपंण' (बहता) करता है, उसकी 'सिंपः' (दी) भ्रीर जो सूंबा जाता है, या जिसमें गन्ध होती है, वह 'पृतम्' हुम्रा 'खृत' की ज्युत्पत्ति 'खृ' (घर्षण) से भी होती है। जो मेघ या विद्युत रोता (शब्द करता) है; वह 'श्व्य' हुम्रा, जिन्होंने रक्षा या रोक की वे राक्षस हुये, जो होकर या छाकर (वृत्वा) सो गया या फैल गया इस लिए मेघादि की 'वृत्र' संज्ञा हुई।

क्राह्मणप्रन्थों में कुछ विचित्र अदभुत एवं अबोधगम्य सी प्रतीत होने वाली व्युत्पत्तियाँ (निवंचन) हैं, जिनकी कुछ आधुनिकभाषावैज्ञानिक आसोचना करते हैं—यथा—

'यदबुवन्मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषममवत तन्मादुषस्य मादुष त्वम् । मादुषं ह वै नामैतद् यन्मानुषं सन् मानुषमित्याचक्षते परोक्षेण ।'

(ऐ. ब्रा. ३-३३)

'स 3 एव मखः, स विष्णुः । तत इन्द्रो मखवानभवन् मखवान् ह वै तं सघवानित्याचक्षते परोक्षम् ।' (श. ब्रा. 141112)

जपर्युंक्त ब्राह्मणप्रथवनों में ब्रितिपरोक्षवृत्ति से 'मानुपः' और 'मधवान् शब्दों का निर्वेचन सिद्ध किया गया है। (111)

प्रत्यक्ष या अपरोक्षनिर्वचन करना प्रायः सरलकार्य था, इसके बिपरीत परोक्ष या अतिपरोज्ञवृत्ति का आश्रय या ऊहा किती साधारण विद्वान् के वश की बात नहीं थी। अतिकठिनविज्ञान को तो अतिविद्धान् ही समक्ष सकता है 'मन् धानु से मनुः' या सर्प से 'सिंपः' शब्द की निरुचित को तो साधारण विद्वान् भी समक्ष लेगा, परन्तु मानुष द्यादि पदों की ब्युत्पत्ति समक्षना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं इसको तो व्यास, श्वेतकेतु, मधुक शाकपूणि और यास्क जैसे ग्रतिविद्वान् ही समक्ष सकते हैं अतः डा. सिद्धेश्वरम् श्रीर श्री श्विवनारायण शास्त्री की यास्कसम्बन्धि शालोचना अवैदुष्यवृत्ति की जापक है, विद्वत्ता की नहीं।

जब 'मनु' शब्द की निरुक्ति मन से करली (मनोरपत्यम् मनुषो वा।' (निरुक्त 3-7-2); तब 'ध्य' पदांत 'भनु' के साथ क्यों लगा उसका स्पष्टी-करण करना आवश्यक था, जिसको 'मत्वा कर्माणि सीव्यति' वाक्य द्वारा क्याख्या (ग्रयंत्रदर्शन) की।

अतः श्री शिवनारायण शास्त्री कृत ब्राह्मगत्रन्त्रों की यह ब्रालोचना अनुपयुक्त है— 'शब्द के मूल अर्थ की चिन्तान करके अपने प्रतिपाद्य के अनु-कृत अर्थ में निवंचन करना यह आतोचना साधारणदुद्धि का परिणाम है',

<sup>1.</sup> द्रष्टव्य-दी एटिमांनाजीज् आफ यास्क (पृ० 97, टिप्पणी ।

<sup>2. ,, —</sup> निरुक्तमीमांसा (पृ० 219)।

<sup>3. &</sup>quot; — " (qo 2-8) 1

क्यों कि ब्राह्मण ग्रन्थों और यास्कीयनिरुक्तशास्त्र में निर्थंक प्रालीचना नहीं है एक शब्द के अनेक ग्रर्थ और अनेक निर्वचन पूर्णतः सम्भव हैं, किसी पद की असामान्य ग्रीर ग्रातिपरोक्षवृत्ति से निरुक्ति अतिबुद्धि का काम है, अल्पबुद्धि का नहीं।

पूर्वाचार्यों की निर्वचनिवद्या का यास्क इशित निवर्शन — निरुक्त में यास्क ने केवल अपनी इच्छा से निर्वचन नहीं किये हैं। निर्वचनिवद्या की परम्परा अत्यन्त प्राचीन थी, इसके संकेत स्वष्टतः ब्राह्मणग्रन्थों में प्रचुरता से मिलते हैं। यास्क ने लिखा है 'न ह्येशु प्रत्यक्ष मस्त्यनृषे स्वपत्ती वा' (नि॰ 13-12) अनृषि या अतपस्वी निर्वचन विद्या को नहीं जान सकता, अतः यास्क स्वयं एक ऋषितुल्य विद्वान् थे उनशी ऊश्वीर् (विद्वता) अन्य प्राचीन आचार्यों से बढ़ी चिद्री, उन्होंने जिन पूर्वाचार्यों के मतों का उल्लेख किया है, वे म्रथिकांशतः यास्क के प्रायेण समकालीन या कुछ शती पूर्व के ही थे, यथा शाकपूर्ण, काल्य-क्रम औपमन्यव, गार्थ, गालव आदि।

इतिहासपुराणों के अनुसार निष्कतादि पड्वेदाङ्गों के आदिप्रवर्तक शिव बृह्स्पति, इन्द्र, विवस्तान्, यम आदि आनार्य कृतयुगीन ऋषिगण थे, यथा शिव के विषय में महाभारत में लिखा है —

'बेदात् षडङ्कान्युद्धृत्य ।' (शान्ति० 284-92) । इसी प्रकार बृहस्पित के सम्बन्ध में लेख है— 'वेदांगानि बृहस्पितः' (शान्ति० 112-32)

निष्ठनतादि वेदांगों का प्रत्यक्षत उल्लेख ब्राह्मगादि ग्रन्थों में है और इसका निर्वचननिदर्शन पूर्वपृष्ठों में किया जा चुका है।

श्रतः निरुक्तशास्त्र की परम्परा श्रतिप्राचीन थी। यास्कोल्लिखित राकि-पूणि आदि आचार्य तो अपेक्षः कृत अर्वाचीन थे, इनसे पूर्व वृहस्पति, नारद, इन्द्र, विवस्वान्, वसिष्ठ, वाल्मीकि पराग्तर ग्रादि निर्वचनशास्त्र रच चुके थे, परन्तु इनके ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध एवं लुप्त हैं।

यास्क ने जिन नैस्क्ताचार्यों के मत प्रवर्शित किये हैं, वे हैं-शाकपूणि,

गालव, ग्रौपमन्यव, आग्रयण, आग्रायण, श्रौदुम्बरायण, वार्ष्यायणि, कात्यक्य ग्रौणंनाभ, कोत्स, क्रौब्टुकि, चर्मेशिरा, गार्ग्यं, तैटीकि, शाकटायन और शतबलाक्ष मौद्गल्य ।

इन म्राचायों का संक्षिप्त ज्ञात इतिवृत्त प्रथम अध्याय में लिखा जा चुका है, ये सभी नैरुक्ताचायं थे, ऐसा भी निरिचत नहीं है, इनमें से कौत्स, वार्ध्या-यणि म्रीर शतबलाक्ष सम्भवतः नैरुक्त नहीं थे। कुछ म्राचार्यं केवल वैपाकरण हो सकते हैं। जिस प्रकार कुरुगई गायन अन्तिम म्रीर सर्वश्रेष्ठ व्यास थे, एवं पाणिनि व्यन्तिम एवं सर्वश्रेष्ठ आर्थं वैयाकरण थे, उसी प्रकार यास्क म्रान्तिम सर्वश्रेष्ठ आर्थं नैरुक्त थे, इसीलिए इनकी कृति अमर हुई।

आचार्य कुलपित शौनक का बृहद्देवता भी निर्वचनिव्धा का उत्तम निदर्शन है, इसका भी आगे संकेत किया आयेगा।

शाकपूणि—जिस प्रकार पाणिनि के व्याकरण पर आपिशलि के व्याकरण का सर्वाधिक प्रभाव था, उसी प्रकार यास्क पर शाकपूणि का प्रभाव था। शाकपूणि के पिता का नाम था 'शाकपूण' अः यह एक अन्तर नाम था। पुराणों में 'रथीतर' नाम से शाकपूणि का उत्लेख है। शाकपूणि रचित निरुक्त कोस्त्र भी यास्क के समान नैवण्डुक और दैनतवृत्तों से पूर्ण था। यास्कीयनिरुक्त के समान शाकपूणि निरुक्त का प्रारम्भ भी पृथित्री के 'गौः' स्नादि इक्कीस नामों से होता था ऐसा दुर्गाचार्य ने संकेत किया है — 'शाकपूणिस्तु पृथिवीनामम्य एवोपकम्य स्वयमेव सर्वत्र कमप्रयोजनमाह' पं० भगवहत्त ने स्पष्ट किया है — 'हिरण्यामं से सूर्य आदि की अपेक्षा भूमि पहिले पृथक् हुई थी। अतः निषण्टु का आरम्भ पृथिवी नामों से हुआ। अगला सारा कम भी कारण विशेष रखता है।' (निरुक्त पृ. 95)। अतः शाकपूणि ने यास्क के समान निषण्टु और निरुक्त रचे थे। इसके निरुक्त की कुछ विशेषता प्रिहिले बता चुके हैं।

षाचार्य शाकपूणि दैवतविज्ञान के विशेषज्ञ थे, जैसा कि यास्क के निम्न कथन से प्रकट होता है—'शाकपूणिः संकल्पयाञ्चक सर्वा देवता जानानीति। ब्रह्म देवतोभर्यालगा प्रादुर्वभूव। तां न जज्ञे। तां पत्रच्छ। विविदिषाणि स्वेति सास्मा एतामुवशादिदेश।' (नि० 2-8) शाकपृणि ने संकल्प विया कि मैं सब देवताओं को जानूँ। उसके लिए देवता उभयिंग प्रकट हुई। वह देवता का स्वरूप नहीं जान सका, तब उसने कहा— हे देवते ! मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तब देवता ने उसे ऋचा का निर्देश किया। 'भाव यह है कि देवता का स्वरूप ऋचा से ही ज्ञात होता है तथा शाकपृणीय निरुक्त में दैवतिवज्ञान का विशिष्ट वर्णन था।

यास्क ने शाकपूणि के मतों का चौबीर बार उल्लेख किया है जिनमें ग्यारह मत दैवतविज्ञान से सम्बन्धित हैं हो। अब तेरह भाषा विज्ञान से ।

यथा 'अग्निः,' की निरुवित के सम्बन्ध में शाकपूणि का मत ब्रष्टव्य है—
'त्रिम्य माख्यातेम्यो जायते इति शाकपूणिः । इतात् । अक्ताद् । दग्धाद्वा नीतात्
'शाकपूणि इण्' (गति), 'अञ्ज' (या दह्) और 'नी' (लेजाने) से 'अग्निः'
शब्द की व्युत्पत्ति मानता है।'

प्रग्नि देवता सम्बन्धी शाकपूणि का मत द्रष्टव्य है— 'तमकुर्वस्त्रेधाभावाय पृथिव्याम् प्रन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः ।' (नि० 7-38) ।

'अग्नि के तीन रूप हैं पृथिवी पर (साधारण) अग्नि, श्रन्तरिक्ष में (विद्युत्) श्रीर द्युलोक में (सूर्य) रूप।' इसी प्रकार मत श्रीर द्रष्टव्य है— 'नाराशंस अग्निरिति शाकपूणिः। नरैंः प्रशस्यो भवति।' (नि० 8-6)

इत्यादि यास्कोक्त शाकपूणि-मत द्रष्टव्य हैं।

गालव—इनके मत का उल्लेख यास्क ने केवल एक स्थल (4-3) पर किया है—'शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः'—'श्वेतमांस मेद से' यह शितामत' की ब्याख्या करते द्वए लिखा है।

तैटीकि—यहीं (4-3) पर श्रीर बीरिट (नि० 5-28) की व्याख्या के सम्बन्ध में तैटीकि बाचार्य का मत थास्क ने लिखा है—'ध्यामतो यकृत इति तैटीकि: (नि० 4-3) श्रीर 'बीरिट' तैटीकिरन्तरिक्षमेवमाह' (नि. 5-28)

गार्ग्य—इनका उल्लेख तीन स्थलों पर किया गया है—उपसर्गों के सम्बन्ध में, प्रथम 'उच्चावचा-पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः' (नि. 1-3), नाम आख्यात सम्बन्ध में; द्वितीय—'न सर्वाणीति गार्ग्यों वैयाकरणानां चैके' (नि. 1-12) तथा तृतीय उपमा सम्बन्धी--- 'ग्रथात उपमाः । यदतत्तत्तसस्शमिति गाग्येः । (नि. 3-13)

कौत्स--- 'क्या मन्त्र भ्रन्थंक है ?' इस प्रकरण में यास्कोक्त कौत्समत तिस्ता जा चुका है, यह आचार्य सम्भवत नैस्कत नहीं था, क्योंकि निस्कत विरोधी था। यह जैमिनि सदृश स्यात् मीमांसक ही था।

श्राग्रयण— इनका मत यास्क ने इन्द्र शब्द की ब्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कैवल एक बार किया है। आग्नयण के श्रनुसार 'इन्द्र' कव्द की निरुधित 'कृ' धातु से इस प्रकार है— 'इदम् — कु च इदङ्करः च इन्दः इदं करणादिति आग्नयणः।' (नि, 10-8)

श्राग्रायण— आग्नयण और आग्नयण दोनों एक ही थे या पृथक् पृथक् यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सवता, 'क्राग्न' का अपत्य (पौत्र या वंशाज) आग्नायण हुआ। कर्णशब्द की व्युत्पत्तिः आग्नायण ने ऋच्छ से मानी है— 'ऋष्च्छतेरिति आग्नायणः' (नि. 1-9)।

भ्रौपमन्यय— यह उपमन्यु का अपत्य (पुत्र) था। इसने यास्क और भाक-पूणि के समान निश्चयपूर्वक एक 'निरक्तशास्त्र' का प्रणयन निया था। यास्क ने द्वादशस्थलों पर औपमन्यव के निरुक्त से मत उद्धृत किये हैं, इन सब मतों को उद्धृत करना आवश्यक नहीं है, केवल एक महत्वपूर्ण उद्धरण द्रष्टव्य है काक 'वचक इति शब्दानुकृतिः। तदिदं शबुनिपु बहुलम्। न शब्दानुकृतिश्चत इत्यौपमन्यवः।' (नि. 3-18)।

'काक (पक्षी) के बोलने की घ्वित का अनुकरण है। यह पिक्षितामों में बहुधा पाई जाती है, औपमन्यव के मत में 'काक' शब्द में भी शब्दानुकृति नहीं है। पञ्चजन शब्द के सम्बन्ध में ग्राचार्य शौनक ने यास्क तथा औपमन्यव का मत उद्धृत किया है—

यास्कौपमन्यवावेतान् आहतुः पञ्च वै जनान् । (बृहद्दे ० 7-68-69) यास्क ने लिखा है—

'चरवारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः ।' (नि. 3-8)

औदुम्बरायण—यास्य ने वेवल एक बार इनके मत का नामतः उरलेखा किया है—'इन्द्रियनित्यं वचनमोदुःबरायणः" (नि. 111) यह उदुम्बर का पौत्र था, इसका पिता था—'औदुम्बरि'। औदुम्बरायण शब्द को विभाग रहित अर्थात् अखण्ड मानता था, अतः इन्द्रियनित्यवचनमात्रकथन से यह नहीं समभना चाहिये कि आचार्यं शब्द को नित्य नहीं मानते थे। यास्क ने औदुम्बराण का अन्य कोई मत उद्धत नहीं किया है।

वार्ध्यायणि—इनका उत्लेख ८ड्भ।वि६कारों के सम्बन्ध में किया जा चुका है, इन्होंने निरुवतशास्त्र रचा थाया नहीं यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भाषासम्बन्धी कोई ग्रन्थ अवस्य रचा था, यह निश्चित है, पत्र ज्वालि ने महाभाष्य में भी इनके इस गत का उत्लेख किया है।

शाकटायन—धातुजनामसिद्धान्त आदि के सम्बन्ध में इनका पहिले ही यास्कोक्त वर्णन किया जा चुका है, यह भी अपत्य नाम था।

स्रौर्णनाभ—यास्क ने निरुवत में इनका पांच रथलों पर उत्लेख किया है उद्यों नासत्य, होतृ, अविवनी और 'त्रेधानिदधे पदम् मन्त्र की व्याख्या के प्रसङ्ग में इनका मत उल्लिखित है। और्णनाभ निरुचय ही नैरुवत आचार्य थे।.

स्थौलाष्ठी कि — यास्क ने 'बायु' शब्द की ब्युत्पत्ति के सम्बन्ध में इनका मत लिखा है — 'एतेरिति स्थौलाष्टीवि':, अनर्थको वकार:।'' (नि० 10।1), 'बायु' √ इण् के 'एति' रूप से बना है, ऐसा स्थौलाष्टीवि का मत है। वकार ग्रमर्थक है। यह निर्वचन विचित्र होते हुये भी सार्थक है। दितीयस्थल (नि. 7।14) पर भी इनका नामोल्लेख है।

कात्थक्य — यास्क ने दैवतिवज्ञानसम्बन्धी इनके मत (निरुक्त 815, 6 इत्यादि पर) उद्धृत किये हैं। इन्होंने निरुचय ही निरुक्त का प्रणयन किया जिसमें दैवतिवज्ञान का विशिष्ट वर्णन होगा। इनके कुछ मत द्रष्टस्य हैं—

> 'यज्ञेष्म इति कात्यक्यः' (नि. 815) 'तनूनपात् आज्यमिति कात्यक्यः' (नि. 815); 'नाराशंसो यज्ञ इति कात्यक्यः' (नि. 816); 'गृहद्वार इति कात्यक्य; (नि. 8110)

इन वचनों से कात्थक्य नैरुक्ताचार्य सिद्ध होता है। यह कत्थक-का पुत्र था।

कौष्ट्रिक — इनका उल्लेख निरुक्त (812) में इन्द्र के पर्पाय 'द्रविणोदाः' पद की ब्याख्या के प्रसङ्घ में किया गया है, इन्द्र अगिन का भी एक नाम था' यह आगे लिखा जायेगा।

चर्मशिरा—'विधावानाहेति चर्मशिराः' (नि. 3।15) में यास्क ने विधवा शब्द का निर्वचन बताते हुये इन आचार्य का उल्लेख किया है, विधवा का प्रर्थ हैद 'इधर-उधर दौड़ने वालीं' अतिभाषा का यह पद विडो (ग्रंग्रेजी), विथवा (पारसी), विदुआ (लैटिन) आदि रूपों में मिलता है।

शाकपूणिपुत्र--- निरुक्त (13।11) में इसका उल्लेख है ।

कुलपित शौनका चार्य — शौनक नाम के अनेक आचार्य थे, क्यों कि यह एक प्राचीन भागवंवंशान्तर्गत गोत्रनाम था। यह आचार्य बह्नुच और कुलपित था, जिसने बृहद्देवता आदि दश ऋक्परिशिष्टग्रन्थ लिखे। ग्राद्वलायन और कात्यायन इसी के शिष्य थे। इसी ग्राचार्य को 'कुलपित' संज्ञा से विभूषित किया गया, क्यों कि इन्होंने ग्रानेक दीर्थसत्र किये थे, इनका अन्तिम दीर्थसत्र पाण्डववंशीय राजा ग्राधिसीमकृष्ण के समय (2800 वि० पू०) हुआ था।

अधिसीमकृष्णे विकान्ते राजन्येऽनुपमत्विष ।

भर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रं तु ईजिरे ।। (वायुपुराण 1:13:15)

शौनक का एक यज्ञ जनमेजय पारीक्षित् (80 कलिसम्बत्) के समय में भी हुआ । यदि दोनों शौनक एक ही हैं तो शौनक (कुलपित) को दीर्घजीबी (न्यूनतम 300 वर्ष मानना पड़ेगा, अन्यथा शौनकवंश में इस नाम के ग्रनेक आचार्य थे ही ।

कुलपति शौनक यद्यपि यास्काचार्य से उत्तरवर्ती थे, परन्तु बृहद्देवताग्रन्थ में इनके निवंचनविद्यासम्बन्धी निदर्शन हैं, अतः इनका नैरुक्ताचार्यों के साथ उल्लेख अनिवार्य है। व्यास के अनन्तर शौनक वेदविद्या के सबसे बड़े स्तम्भ थे, यास्क से शौनक के समूग का एक या डेढ़ शती का अन्तर था आधुनिकग्रन्थों में प्रायः कुलपित शौनक का इतिवृत्त नहीं लिखा जाता, म्रत कुछ ग्रिषिक विस्तार से इनका वृतान्त यहाँ लिखा जा रहा है।

जनमेजय के सर्पसत्र के समय रोमध्येषपुत्र उग्नश्रवा सौति ने नैमिषारण्य में कुलपित शौनक के दीर्घसत्र में ऋषियों की महाभारत की कथा सुनाई थी, इस प्रसङ्ग में महाभारत (1/4/5-6) में शौनक के विषय में लिखा है—

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंश्रिताः ।

मनुष्योरगगन्धर्वकथा वेद च सर्वेषः ।।

स चाप्यस्मिन् मखे सौते विद्वान् कुलपितिद्विजः ।

दक्षो घृतव्रतो घीमाञ्छास्त्रे चारण्यके गुरुः ॥

ध्ययं स्पष्ट है। कुलपित शौनक प्राचीन पञ्चलन इतिहास के विशेषवेत्ता थे, यह उनके ग्रन्थ बृहदेवता से ही सिद्ध है। ऐतरेयारण्यक का पञ्चम अध्याय शौनकरचित है, अतः वे आरण्यकगुरु भी थे। शौनक का वास्तविक नाम मुण्डक था, इन्हीं के नाम से मुण्डकोपनिषद् प्रसिद्ध हुई। शौनक सर्वशास्त्र-विशास्त्र थे—

नैमिषारण्ये कुलपतिः शौनकस्तु महामुनिः। सौति पप्रच्छ वर्मात्मा सर्वशास्त्रविशारदः।। (महा० 1।1।4)। इन्होंने दीर्घंसत्र में ही ऋक्षातिशाख्य का प्रवचन किया था—

शौनको गृहपतिर्वे नैमिषीयैस्तुदीक्षितैः। दीक्षासु चोदितःप्राह सत्रे तु द्वादशाहिके ॥

बृहद्देवता में निर्वचनविद्या—यास्क और शौनक के निर्वचनों में प्रायः साम्याधिवय ही हैं। भेद स्वरूप हैं। बृहद्देवता मुख्यतः देवतविज्ञान का ग्रन्थ है, इसमें व्याकरण और निरुक्त का प्रसङ्ग देवविद्या के सम्बन्ध में ही है। शौनक ने मुख्यतः कर्मनाम, सज्ञा, किया, वाक् देवनामनिर्वचन, उपसर्गे, निपात, सर्वनाम, शब्द, पद, समास, अर्थ भ्रादि के विषय में समासव्यास रूप से उच्चावच कथन धौर व्याख्यान किया है, इस सब की चर्च साररूप से यहाँ करते हैं, इससे पूर्व यास्क और शौनक के निर्वचनों में साम्य के कुछ उदाहरण द्वष्टव्य हैं—

#### यास्कनिर्वचन (निरुक्त)

- (1) यद् अरुदत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति काठकम्, यद् आरोदीत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम इति हारि-द्रविकम्। (10।5)
- (2) पर्जन्यस्तर्पयिता जन्यः: परो जेता वा जनयिता वा प्राजैयिता वा रसानाम् । 10।10)
- (3) मृत्युर्मारयतीति सतो मृतं च्यावयतीति वा ॥ (116)
- (4) अथ निपाता उच्चावचेष्वर्थेष निपतन्ति । अथ उपमार्थे कर्मी-पसङ्ग्रहार्थेsपि पदपूरणाः । (114)
- (5) त्वष्टा तूर्णमश्नुत इति नैरुक्ताः, त्विषेवी स्याद दीप्तिकर्मणः त्वक्षतेर्वा स्यात् करोतिकर्मणः। (8113)
- (6) शुनो वायुः (शु एत्यन्तरिक्षे) सीर आदित्य सरणात । (9140)

### शौनकनिवर्शन (बृहद्देवता) अरोदीद अन्तरिक्षे यद विद्युद्धारिट

ददन् नृणाम्, चतुर्भिऋ भिस्तेन रुद्र इत्यभिसंस्तुतः । (2134)

तर्पयत्येष यल्लोकञ्जन्यो जनहितश्च परोजेता जनयिता यद्वाग्नेयस्ततो जगौ। (2138)

यत् प्रच्यायवन्नेति घोषेण मृतम्। तेन मृत्युमिमं सन्तं स्तौति मृत्युरिति स्वयम् । (2,160)

उच्चावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचिच्चीपम्यकारणात् ।। (2189)

त्विषतस् त्वक्षतेर् वा स्यात्, तूर्णमञ्जूत एव वा कर्मसूत्तारणो वेति । (3116)

वायुः शुनः सूर्यं एवात्र सीरः, शुनासीरौ वायुसूर्यो वदन्ति ॥ (518)

शौनक ने अधुक पैं ङ्मय, व्वेतकेतु, गालव तथा नैरुक्तों एवं पुराण कवियों (वैयाकरणों) के प्रमाण से लिखा है कि नौ कर्मों (निवासादि) से नामों (संजाओं) की उत्पत्ति होती है, इस सिद्धान्त का पूर्व सिवस्तार उल्लेख किया जा चुका है, शौनक के स्वतः मत से सभी नाम कर्म से ही उत्पन्न होते हैं- 'सर्वाण्येतानि नामानि कर्मतस्त्वाह शौनकः', (बृ० 1।27) शौनक ने बास्क के समान पदों के चार विभाग—शाख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात माने हैं (बृ० 1।39), भूत, भव्य (वर्तेमान) ग्रीर भविष्य काल तथा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपु सकलिंग का निर्देश किया है।

द्रव्य का नाम 'संजा' है, आठ विभक्तियाँ हैं, जिनमें वचन और लिंग का भेद होता है। शौनक ने नाम और ग्राख्यात दोनों को ही भावप्रधान कहा है, विशेष कृदन्त से निष्पन्न नाम भावप्रधान होता है, वही द्रव्य (संज्ञा) है।

शौनक ने 'अर्थ' को प्रधान भीर शब्द को उसके भ्रधीन माना है-

'प्रधानमर्थ: शब्दो हि तद्गुणायत्त इष्यते', (बृ० 2199) ।

अर्थ से पद और उसकी अभिधा उत्पन्न होती है, पद से वाक्य के अर्थ का निर्णय होता है, वाक्य पदसमूह, पद वर्णसमूह है।

शौनक ने यास्क से समान ही निवातों और उपसर्गों का कथन किया है, उन्होंने प्रच्छ, श्रत् और अन्त:—इन तीन उपसर्गों को शाकटायन के मत से अधिक माना है। निर्वंचन करते समय लिङ्ग, धातु और विभक्ति का संनमन (ग्रहण) करना चाहिये। पद का पञ्चधा का निवंचन करना चाहिये, धातु से, धातुरूप से, समस्तार्थंज पद से, वाक्य से और अ्यतिकीण (ग्रस्तव्यस्त) से। वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है—इति +ह+आसः = इतिहासः।

शौनक ने द्विगु, द्वन्द्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष-समास का उल्लेख किया है।

शौनक ने यास्क के कुछ निर्वचनों की आलोचना भी की है, यथा, 'पुरुषादः' पद की विभक्ति करके व्याख्या भीर 'भ्रुरुणोमासकृत्' जो भ्रनेक पद हैं, एक पद के रूप में व्याख्या की है।

शौनक ने लोप का उदाहरण दिया है—(एक, दो या बहु वर्ण या व्यञ्जन का लोप) यथा—वृषाकपि: का कपि:, याचामि का यामि और मघासु का श्रघासु रूप। वार्ष्यायणि-कथित षड्भाविवकारों का भी उल्लेख है। शौनककृत एक-दो निर्वेचन द्रष्टव्य हैं— त्रीणीमान्यावृणोत्येको मूर्तेन तु रसेनयत् । तयैनं वरुणं शक्त्या स्तुतिष्वाहुः कृपण्यवः ।

इरां दृणाति यत्काले मरुद्भिः सहितोsम्बरे । रवेण महता युक्तस्तेनेन्द्रमृषयो sब्रुवन् ।।

(बृ० 2।33।36); इन इलोकों में 'बरुण' और 'इन्द्र' पदों का क्रमशः निर्वेचन है।

शौनक मत में दुष्करकर्मा भी निर्वचन विद्या से वेदार्थं जानकर परमपद प्राप्त कर सकता है—'इति नानान्वयोपायैनेरवित यो यतेत सः।

जिज्ञासुत्र ह्मणो रूपमपि दुष्कृत् परं वजेत् ।। (बृ॰ 2।119)

### भ्रध्याय—चतुर्थ

## निरुक्तव्याख्यासम्प्रदाय और मन्त्रों में इतिहास

प्राचीनकाल में वेदमन्त्रों के व्याख्यान की धनेक पद्धितयाँ थीं। प्राचीन मीमांसक मन्त्र और ब्राह्मण (आरण्यक-उपनिषद् सहित)—दोनों को ही वेद मानते थे, आरण्यकम्ब जैसे प्राचीन सूत्रकार 'मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्' सूत्र के अनुसार ब्राह्मणभाग को भी समान रूप से वेद मानते थे, क्योंकि जिन ऋष्टिषयों (विवस्वान्, इन्द्र, यम, विस्वत्र, अपान्तरतमा) ने ब्रह्म (मन्त्र) के दर्शन किथे, उन्हों ने ब्राह्मण (मन्त्रव्याख्या) लिखी परन्तु की दयानन्द स्वामी और उनके अनुयायो ब्राह्मणादि में तो इतिहास मानते हैं, परन्तु मन्त्रों में किसी प्रकार के इतिहास का प्रत्याख्यान करते हैं, इसके लिये वे अनेक प्रकार के तर्क देते हैं, (जिनका आगे सङ्कोत करेंगे), आर्यसमाजियों द्वारा

(2) उदाहरणार्थं पं० युघिष्ठिर मीमांसक के गुरु पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने लिखा है---

अन्त में हुम एक बात कह देना आवश्यक समस्तते हैं कि निरुक्त के सभी स्थल हमने पूर्णरीति से जान लिये हैं, यह बात नहीं है। हाँ ऐतिहासिक पक्ष के विषय में हमें कुछ भी सन्देह नहीं। अन्य विषय के कुछ स्थल विचारणीय अवश्य हैं।" (निरुक्तकार और वेद में इतिहास, पु॰ 58-59)।

<sup>(1)</sup> मीमांसकों ने ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित इतिहासों को समान माना है, ब्राह्मणग्रन्थों में मन्त्रों का ही व्याख्यान है। उनके लिये मन्त्र भीर ब्राह्मण का समान प्रामाण्य है।

मन्त्रों में इतिहास के इस प्रकार प्रवल प्रत्याख्यान से उनेक मन के चोर (शङ्का) की पुष्टि होती है कि वे स्वयं अपने मत से हार्दिक सन्तुष्ट नहीं हैं, वे केवल पूर्वाग्रह के कारण प्रकट में मन्त्रों में इतिहास नहीं मानते । पं० भगवइत्त जी भी वेदों (मन्त्रों) में इतिहास नहीं मानते थे जबिक स्वयं उन्होंने वात्स्यायन के मत से यह मत प्रवल रूप से प्रस्थापित किया कि, मन्त्र, ब्राह्मण, इतिहास-पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद आदि के रचियता ऋषि समान थे—'य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारुष्ट ते खिलवितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्थवेति ।' (न्यायभाष्य 416162)।

"य एवाप्ता वेदार्थाना द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेदप्रमृतीनाम्" (न्यायभाष्य 2।2।67) ।

जब मन्त्रों के द्रष्टा ही वेदार्थ (ब्राह्मणों) और इतिहास पुराणों के कत्ता थे तो वे अपना व्याख्यान (वेदार्थ-ब्राह्मण ग्रन्थ) असत्य क्यों लिखते । और ब्राह्मणग्रन्थों में मानवीय इतिहासों का इतना बाहुत्य है कि आर्यसमाजी कोई भी विद्वान इसके ग्रपलाप या प्रत्याख्यान का साहस नहीं कर सकता ।

पाइचात्य लेखकों के वेदव्याख्यान अत्यन्त दूषित, आमक और प्रज्ञान से पूर्ण हैं, परन्तु कुछ भारतीय विद्वान् एक ओर तो यास्क के तथाकथित मत से मन्त्रों में इतिहास नहीं मानते और दूसरी घ्रोर पाइचात्य मतों में पूर्ण अद्धा रखते हैं, उदाहरणार्थ श्री शिवनारायण शास्त्री ने स्वरचित निरुक्तमीमांसा के 'देवविद्या' सम्बन्धी अध्यायों में पाइचात्य भाषामतों में पूर्ण अद्धा व्यक्त की है, यह अनिश्चित और ग्रस्तव्यस्त विचारधारा है।

<sup>(1)</sup> आर्यसमाजी विद्वान्—वेदमन्त्रों की चार शाखाग्रों को मूलवेद मानते हैं और उन्हें ईश्वररचित मानते हैं, इसका ज्ञान उन्हें कैसे हुआ, परमात्मा जाने।

<sup>(2)</sup> आर्यसमाजी विद्वानों के पूर्वाग्रह का मूल कारण यह है कि उन्होंने मन्त्रों को ईश्वर स्वित मान लिया है, जबिक स्वयं मन्त्रों में ही उनके द्रष्टा ऋषिगण बताये गये हैं। आर्यसमाजियों की दृष्टि में ईश्वर स्वता ग्रज्ञानी क्यों है कि वह भूत, मन्त्र और भविष्य का इतिहास नहीं जाना जा सकता। प्राचीन मीमोसक (जैमिनि, शबरादि) मन्त्र ब्रह्मा लाग अपरेख्य को अपरेख्य (ईश्वर स्वित भी नहीं) मानते हुये उसमें त्र कालिक इतिहास मानते हैं।

यास्काचार्य के समय वेदमन्त्रव्याख्यान (निरुक्त) की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित थीं, जिनका उल्लेख उन्होंने निरुक्त में किया है। वे पद्धतियाँ थीं—
(1) आध्यात्मिक (2) प्राधिदैविक (3) प्राख्यानसमय (4) ऐतिहासिक (5) नैदान (6) नैरुक्त (7) परिव्राजक (8) पूर्वयाज्ञिक और (9) याज्ञिक।

ति प्राप्त (प्र) नवस्त (१) पाइनाक (४) पूर्वियानिक और (५) याज्ञिक । लेकिन यह ज्ञातव्य है कि सभी (प्रत्येक) वेदमन्त्रों की उक्त नौ प्रकार से व्याख्या नहीं हो सकती । बहुत थोड़े ही मन्त्र हैं, जिनकी एकाधिक पद्धति से व्याख्या हो सकती है जैसा कि यास्क ने निरुक्त के त्रयोदश और चतुर्दश कच्यायों में प्रदक्षित किया है।

यह तथ्य भी ध्यातथ्य है कि किसी पद की नैरुक्तपक्ष से व्याख्या करते से उस नाम वाले ऐतिहासिक व्यक्ति के म्रास्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। यास्क (उससे पूर्व बाह्मणप्रन्थों एवं पूर्वाचार्यों) ने पद की केवल भाषा वैज्ञानिक व्याख्या (प्रकृति प्रत्यय) और अर्थनिरुक्ति की है। उदाहरणार्थ राम, दशरथ, सुग्रीव और विभीषण—पदों की इस प्रकार व्याख्या की जाय कि 'रम्' धातु से घन्। प्रत्यय से 'राम' शब्द बना (रमन्ते योगिनो यहिमन्न् इति रामः), दशरथ (दशइन्द्रियवाला) मनुष्य, सुन्दर ग्रीवा वाला प्राणि—सुग्रीव, भयंकर छप वाला—विशीषण इसी प्रकार कृष्ण, अर्जुन, विराट्, द्रुपद आदि पदों के निर्वचन किये जा सकते हैं। मतः निरुक्ति से ऐतिहासिक पुरुष का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता और न यह समभना चाहिये कि अमुक व्यक्ति से पूर्व वह पद था ही नहीं, यहा अयोध्या के राजा दशरथ से पूर्व यह (दशरथ) पद था ही नहीं, यह मानना भी यह आन्ति है यही बात इन्द्र, वृत्र, विष्णु, ध्रादिति, आदित्य, विश्वामित्र, विश्वहमृति के निम्न रलोक का भाव यही है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥

'वेद शब्द' का अर्थ हैं नित्य शब्द (म्रितिभाषा के) । इन्द्र, आदित्य, विष्णु, यम, आदि शब्दों के अनेक अर्थ हैं परन्तु इन नामों के एक-एक (या ग्रनेक) प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके हैं, उनका भी किसी मन्त्र में उल्लेख हो सकता है। यास्कोल्लिखित ऐतिहासिक, नैदान और आख्यानसमय पद्धतियाँ स्वल्य भेद से समान ही थीं, इन पद्धतियों में मन्त्रगत इतिहास पर जोर दिया जाता था। परित्राजक और धाध्यात्मिक—ये दोनों दार्शनिक पद्धतियाँ थीं। आधि-दैविक अर्थ प्रसिद्ध है। आधियाज्ञिक अर्थ विनियोग की दृष्टि से किये जाते थे। मूलमन्त्रों की रचना यज्ञार्थ हेतु नहीं थीं। ये मन्त्र तो उसी प्रकार थे जिस प्रकार कोई कवि विशिष्ट अवसर पर काब्यपाठ करे, उसी प्रकार मन्त्र विभिन्न प्रकार से उत्पन्न प्राचीन ऋषियों का काब्य था। पुराणों में ऋषियों द्धारा मन्त्र प्रदुर्भाव के निम्न पाँच कारण बताये हैं—

ऋषीणां तप्यतामुग्नं तपः परमदुष्करम् । मन्त्राः प्रादुर्वभूवृहि पूर्वमन्वन्तरेष्विह । प्रसन्तोषाद्भयाद् दुःखात् मुखाच्छोकाच्चपञ्चधा । ऋषीणां तपः कास्स्न्येन दर्शनेन यद्च्छ्या ॥

असन्तोष, भय, दुःख, सुख और शोक के कारण तप, दर्शन या स्वेच्छा से मन्त्र बनाने गये।

बृहह् बता (1135-39) में आचार्य शौनक ने मन्त्रदर्शन धौर अनेक कारण बताये हैं—यथा (1) स्तुति (2) प्रशंसा (3) निन्दा (4) संशय (5) परि- देवना (6) स्पृहा (7) ग्राशीः (8) कत्यना (9) याञ्चा (10) प्रश्न (11) प्रैष (12) प्रविद्धिका (13) नियोग (14) वियोग (15) अनुयोग (16) संलाप (17) पवित्राख्यान (18) कामना (16) नमस्कार (20) प्रतिराध (21) संकत्य (22) प्रलाप (23) उत्तर (24) प्रतिषेध (25) उपदेश (26) प्रमाद (27) अपह्मव (28) आमन्त्रण (29) संक्षोभ (30) विस्मय (31) आक्रोश (32) ग्रिमिट्ट (33) आक्षोप और (34) शाप ।

शौनकादि द्वारा मन्त्ररचना के इतने कारण बताये जाने पर मन्त्रों को ईश्वररचित या अपीष्टवेय मानकर उनमें इतिहास का प्रत्याख्यान करना स्वस्थबुद्धि का काम नहीं है। निष्कत और वृहद्देवता में भ्रानेक सूक्तों भीर मन्त्रों के रचे जाने की घटना (कालक्रमादि) का अनेकशः निर्देश किया है, यथा—

'देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरै: समूद इत्याख्यानम्' (निश्कत 11:25)

'त्रितं कूपेऽवहितमेतत् सूक्तं प्रतिवभौ (निरुक्त)

सरमा और कूपस्थ त्रित को मन्त्रों का दर्शन हुआ, इसी प्रकार बृहद्देवता में स्थावारव की कथा (5 अ०) है कि पहिले वह मन्त्रद्रष्टा (कवि) नहीं थे, मन्त्ररचना करके राजा रथवीति की कन्या से विवाह किया—

> श्याबाश्वस्य मनस्यासीन्मन्त्रस्यादश्नांदहम् । न लब्धवानहं कन्यां हन्त सर्वाङ्गशोभनाम् । अप्यहं मन्त्रदर्शी स्यां भवेद्धर्थो महान्मम् ।।

ऋग्वेद में अनेक संवादों और दानस्तुतियों का ऐतिहासिक अर्थके ग्रातिरिक्त ग्रन्य कोई अर्थहो ही नहीं सकता।

यास्क द्वारा ऐतिहासिक पक्ष का समयंन—यास्काचार्य ने नैक्क्तिविचंचन करते हुये भी मन्त्रों में इतिहास का पूर्ण समर्थन किया है। इतिहासपुराणों में उिल्लिखित इन्द्र, विष्णु, यम, पुरूरवा, उर्वशी, वृत्रासुर आदि का ऐतिहासिक स्वरूप यास्क को भली-भाँति ज्ञात था। यद्यपि बाह्मण में यह प्रत्याख्यान किया है कि इन्द्र या दैवासुरयुद्ध मंत्रों में ऐतिहासिक नहीं है—

'स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिः (बृ०उ० 61319)

'भेष ही इन्द्र है, यज हो प्रजापित है' और इसी उपनिषद् के रचिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने लिखा है— 'तस्मादाहुर्गेतदिस्त यहेवासुरं यदिदमन्वा-क्याने त्वदुखत इतिहासे त्वत्' (शि॰ बा० 1111619) 'मंत्र में उस देवासुर युद्ध का वर्णन नहीं है, जो इतिहास में विणित है।' स्वयं मंत्र में यही बात कही गई है—

न त्वं युयुत्से कतमञ्चनाह न तेऽमित्रो मधवन् कश्चनास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनीय शत्रूननु पुरा युयुत्से ॥ (ऋग्वेद)

'हे इन्द्र ! न तुमने किसी से युद्ध किया भौर न मधवन् । तुम्हारा कोई शत्रु है। जो युद्ध कहे जाते हैं, वे सब माया हैं, तुम शत्रुकों से पूर्वकाल में सड़े नहीं।" श्रद्धनेद और शतपषत्राह्मण के उक्त उल्लेखों से यह भाव स्पष्ट निकल रहा है कि मायायुद्धों एवं दिव्य इन्द्र के अतिरिक्त ऐतिहासिक देवासुर संप्राम भौर ऐतिहासिक इन्द्र भी निश्चयपूर्वक हुये थे, परन्तु उनका मन्तव्य यह है कि मंत्र में सर्वत्र ऐतिहासिक वर्णन ही नहीं है, परन्तु उसकी छाया प्रवश्य है, जैसा कि यास्क ने भ्रनेकत्र माना है—'तत्र ब्रह्मों तिहासिश्यमुङमित्रं गायामिश्रं भवित', (नि० 4।6)। ''मंत्र, इतिहासिश्यित, ऋङ्मिश्र भौर गायामिश्र होते हैं।'' यास्क ने यह भी लिखा हैं कि "आख्यानसंयुक्त मंत्रायं (पदायं) कहने में ऋषि को प्रीति (आनन्द) होती हैं।'' "ऋषेद्र ज्टायंस्य प्रीतिमंव-रयाख्यानसंयुक्ता', (नि० 10।10)। भला जहाँ ऋषि को मंत्र में इतिहास कहने से प्रीति या आनन्द मिलता हो, वहाँ यह मानना कि मंत्रों में इतिहास नहीं है, कितनी विडम्बना है।

कुछ विद्वान् प्राकृतघटनाओं या प्राकृतिक नदी पक्षेत आदि का वर्णन मंत्रों में मानते हैं, यथा सूर्यं, चन्द्रमा, हिमालय, गङ्गा-यमुना या गोधूम सोम आदि, या सिंह वराह, मृग, घरव आदि । क्या ये पदार्थं ऐतिहासिक नहीं होते ? नदी-पर्वत या पशु-पिक्षयों की आयु होती है, जिसकी आयु निश्चत होती है, वह निश्चय ही ऐतिहासिक है, जब अज ईश्वर मिवध्य के मानवीय इतिहास को नहीं जान सकता था तो वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को कैसे जान गया कि वे सृष्टि में मेरे वेद रचने के पश्चाल उत्पन्न होंगी । क्योंकि आयंसमाजियों के अनुसार वेद में मानव इतिहास मानने का प्रमुख तक यही है कि ईश्वर ने वेद जगतसृष्टि से पूर्व रचे । जो ईश्वर सृष्टि से पूर्व वेद रच सकता था, पुनः इतने विशाल ब्रह्माण्ड को बना सकता था और सभी भावी प्राकृतिक पदार्थों के नाम जान सकता था, परन्तु मावी मनुष्यों के नाम नहीं जान सकता था, आर्यसमाजियों की बुद्धि पर तरस आता है उनके तक कितने लचर, धजानपूर्ण एवं विचित्र हैं।

सत्य यह है कि मंत्रों की रचना मानवीय ऋषियों ने की ग्रौर विभिन्न कालों में की, वेदमंत्रों का उपलब्ध रूप शावतन नहीं है, एक ही मंत्रसहिता के अनेक पाठों (शाखाओं) से यह सिद्ध होता है। कुछ विद्वान्—'प्राणो वै विसष्ठ:', (श॰बा॰ 8।1।1।6) 'मनो वै भरद्वाज:', (श॰बा॰ 1।1।1।9) 'श्रोत्रं वै विश्वामित्र:', (श॰बा॰ 8।1।2।6) 'चक्ष्यवें जमदिग्नः', (श॰बा॰ 8।1।2।3)

इन वचनों के आधार पर विसन्छादि की ऐतिहासिकता का अपलाप करते हैं। यदि विसन्छ नाम के ऐतिहासिक ऋषि नहीं थे तो पाराशर्य व्यास और विश्वामित्र के वंशज याज्ञवल्क्य कहाँ से आये, जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रन्थ रचे।

मन्त्रों में ऐतिह्यनिवर्शन—ऋष्वेद भीर अथवंवेद के कुछ मंत्र यहाँ उद्भृत किये जाते हैं, जिनमें अकाट्य रूप से ऐतिहासिक पुरुषों भीर घटनाभों का उल्लेख हैं—

निम्न मंत्र में भ्रजीगर्तपुत्र शुनःशिप का नाम स्पष्टतः ही उल्लिखित है—
''शुनःशिपो यमह्नद् गृभीतः सोऽस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु";
(ऋग्वेद 1124112)

'गृहीत शुनःशेप ऋषि ने जिसको पुकारा वह राजा वरुण हमको मुक्त करे।"

निम्न मन्त्र में दैत्य इलीबिश के वध का उल्लेख है—

'ग्याविष्यदिलीबिशस्य दृढ़ा विशृङ्गिणमभिनच्छुष्णमिन्द्रः'

(ऋ॰ 1।33।12)

'इन्द्र ने इलीबिश के परमबल का नाश किया।'
यहूदी भौर अरबी ग्रन्थों में इसी को इबलीस कहते हैं।<sup>1</sup>
निम्न मंत्र में नहुष, श्रायु श्रौर इला का स्पष्ट निर्देश है—

त्वामको प्रथममायुमायवे देवा अक्रुण्वन् नहुषस्य विश्ववितम् । इलामकृण्वन् मनुषस्य शासनीम् (ऋ० 113212)

अहि (वृत्र), पर्वेत, त्वष्टा भौर वज् का ऐतिहासिक उल्लेख-

<sup>(1)</sup> द्र॰ भारतवर्षं का बृह्व्इतिहास, प्रथम भाग (पृ॰ 237)।

"म्रहन्नींह पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वक्त्रं स्वयं ततक्षा।।

यहाँ पर त्वब्टा बढ़ई का पर्यायवाची है तों वह भी तो कोई मनुष्य ही होगा, वैसे त्वब्टा आदित्य (अदितिपुत्र), वृत्र का पिता और असुरों का पुरोहित था।

श्रह्मवेद में इन्द्र भीर अधिवनीकुमारों के इतने कार्यों का उल्लेख है कि उनका इतिहासपरक धर्य से भिन्न अर्थ लग ही नहीं सकता, यथा इन्द्र के कर्म-

> ग्रददा अमी महते व बस्यवे कक्षीवते वृचयामिनः सुन्वते । निवहंयो नमुचि नाम मायिनम् । त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य वर्तनी । त्वं शता वृज्जदस्याभिनत् पुरोजनानुदः परिष्ता ऋजिश्वना । त्वमाविथ सुश्रवसम् \*\*\*\* । त्वसमै कुत्समितिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ।

(寒01153)

उपर्युक्त मंत्रों में वचस्यु, कक्षीवान्, वृचया, नमुचि, करञ्ज, पर्णय, बृङ्गर, अतिथिग्व, ऋजिरुवी, सुश्रवा धौर कुत्स सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन है।

इसी प्रकार अध्विनों ने रेभ, वन्दन, कण्व, भुज्यु, ककर्युं, वय्य, पुरुकुत्स, विश्वला आदि की रक्षा की (ब्र० ऋ० 11112 सुक्त); इस सूक्त के मंत्रों में भुज्यु विश्वला आदि का मानवीय नामों के अतिरिक्त भीर कोई अर्थ हो ही नहीं सकता।

ऋष्वेद में सुवास्तु, कुमा, ऋषु आदि भौगोलिक नामों का भी इतिहास से ही सम्बन्ध है, अतः ऋष्वेद में इतिहास का पर्याप्त उल्लेख है।

इसी प्रकार अधर्ववेद में भौर भी स्पष्ट ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं—पथा—वीतहब्य क्षत्रिय ब्राह्मण (जमदिन्त) की गौ (भूमि) को हड़पने पर मारे गये—

ते बाह्मणस्य गां जग्ज्वा वैतहच्याः पराभवन् । (अथर्व० 5।18।10) इसी तथ्य का पुनः उल्लेख हैं---

कुछ विद्वान्—'प्राणो वै विसष्ठ:', (श॰बा॰ 8।1।1।6) 'मनो वै भरद्वाज:', (श॰बा॰ 1।1।1।9) 'श्रोत्रं वै विश्वामित्र:', (श॰बा॰ 8।1।2।6) 'चक्ष्यवें जमदिग्नः', (श॰बा॰ 8।1।2।3)

इन वचनों के आधार पर विसन्छादि की ऐतिहासिकता का अपलाप करते हैं। यदि विसन्छ नाम के ऐतिहासिक ऋषि नहीं थे तो पाराशर्य व्यास और विश्वामित्र के वंशज याज्ञवल्क्य कहाँ से आये, जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रन्थ रचे।

मन्त्रों में ऐतिह्यनिवर्शन—ऋष्वेद भीर अथवंवेद के कुछ मंत्र यहाँ उद्भृत किये जाते हैं, जिनमें अकाट्य रूप से ऐतिहासिक पुरुषों भीर घटनाभों का उल्लेख हैं—

निम्न मंत्र में भ्रजीगर्तपुत्र शुनःशिप का नाम स्पष्टतः ही उल्लिखित है—
''शुनःशिपो यमह्नद् गृभीतः सोऽस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु";
(ऋग्वेद 1124112)

'गृहीत शुनःशेप ऋषि ने जिसको पुकारा वह राजा वरुण हमको मुक्त करे।"

निम्न मन्त्र में दैत्य इलीबिश के वध का उल्लेख है—

'ग्याविष्यदिलीबिशस्य दृढ़ा विशृङ्गिणमभिनच्छुष्णमिन्द्रः'

(ऋ॰ 1।33।12)

'इन्द्र ने इलीबिश के परमबल का नाश किया।'
यहूदी भौर अरबी ग्रन्थों में इसी को इबलीस कहते हैं।<sup>1</sup>
निम्न मंत्र में नहुष, श्रायु श्रौर इला का स्पष्ट निर्देश है—

त्वामको प्रथममायुमायवे देवा अक्रुण्वन् नहुषस्य विश्ववितम् । इलामकृण्वन् मनुषस्य शासनीम् (ऋ० 113212)

अहि (वृत्र), पर्वेत, त्वष्टा भौर वज् का ऐतिहासिक उल्लेख-

<sup>(1)</sup> द्र॰ भारतवर्षं का बृह्व्इतिहास, प्रथम भाग (पृ॰ 237)।

देवापि ग्रीर शन्तनु—'तत्रेतिझासमाचक्षते । देवापिश्चार्धियणः शन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतुः । स शन्तनुः कनीयानभिषेचयाञ्चके । देवापिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये द्वादश वर्षाणि देवो न वर्षा । तमूचुर्बाह्मणा अभर्मस्त्वया चरितो ज्येष्ठं भ्रातरमन्तरित्यभिषेचितं तस्मान्ते देवो न वर्षेति इति । स शन्तनुर्देवापि शिशिक्ष राज्येन । तमुवाच देवापिः पुरोहितस्तेऽसानि याजयानि च त्वेति ।" (नि० 213110) ।

"यहाँ इतिहास कहते हैं। देवापि आर्ष्टिषण और शन्तनु कौरव्य भ्राता थे। किनष्ठ शन्तनु का राज्यभिषेक कर दिया गया। देवापि तप करने वन चले गये। तब शन्तनु के राज्य में द्वादशवर्ष वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मण शन्तनु से बोले— तुमने प्रधर्माचरण किया है। तुमने ज्येष्ठ भ्राता का उल्लंघन करके राज्याभिषेक कराया है, इसलिए इन्द्रदेव ने वर्षा नहीं की। तब शन्तनु ने देवापि को राज्य देना चाहा। देवापि उससे बोले— मैं तुम्हारा पुरोहित बनूँगा भीर यज्ञ कराऊँगा।"

विश्वामित्र और सुदास—विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव। स वित्तं गृहीत्वा विपाट्छृतुद्रयोः संभदेम् आययौ। स विश्वामित्रो नदीस्तुष्टाव; (नि० 217124)।

"विश्वामित्र ऋषि सुदास पैजवन के पुरोहित थै। वह धन लेकर विपाशा और शुतुद्रि नदियों के सङ्गम पर आये। तब विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की।"

वृत्रः — "तत्को वृत्रः ? मेघइति नैक्काः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः" (नि॰ 215116) ।

"वृत्र कौन है। नैरुक्तों के मत में मेघ है। इतिहास में त्वष्टा का पुत्र वृत्रासुर है।"

त्रित--- "त्रितं क्षेश्वहितमेतत् सुक्तं प्रतिबभी। तत्र बह्ये तिहासिमधमृङ्-मिश्रगायामिश्रं भवति। "एकतो द्वितस्त्रित इति त्रयो बभूदः।" (नि० 41116)। "कुए में पितत त्रित को इस सूक्त का दर्शन हुआ। मन्त्र इतिहास, ऋक् और गाथा से मिश्रित होता है। एकत, द्वित और त्रित—ये तीनों भाई थे।" तुग्व— सुवास्तुनदी तुग्व तीर्थं भवति, (नि॰ 4/2/15)।

"मन्त्र में उल्लिखित सुवास्तु नदी और तुम्ब तीर्थ हैं।"
नोषा—'नोषा ऋषिभंवति' (नि० 4।2।25) "नोषाऋषि है।"
च्यवन—'च्यवन ऋषिभंवति', (नि० 4।2।19) "च्यवन ऋषि है।"
शंयु—'अथापि शंयुर्वार्हस्पत्य उच्यते' (नि० 4।3।21)
"शंयु बृहस्पति का पुत्र कहा गया है।"

संयु बृहस्पात का पुत्र कहा गया हूं। जर्बहार- 'जर्बेक्सकर' /जिल् २।३।14) 'जर्बेकी श

उर्वशी—'उर्वेश्यप्सरा' (नि॰ 213114) 'उर्वेशी अप्सरा थी' इन्द्र और बुभिक्स—''इन्द्र ऋषीन् पप्रच्छ—'दुभिक्षे केन जीवित इति तेषामेकः प्रत्युवाच—

> शकटः शाकिनी गावो जालमस्यन्दनं वनम् । ं उदिधिः पर्वतो राजा दुभिक्षे नववृतयः ।। (नि० 6।2।4)

"इन्द्रें" (कश्यपपुत्र) ने ऋषियों से पूछा— 'दुभिक्ष में किस प्रकार जीवित रहते हैं। उनमें एक (ऋषि) बोला— शकट (गाड़ी) शाकिनी (शाकवाली भूमि), गायें, जाल, अस्यन्दन (तालाब), वन, समुद्र, पर्वत और राज ये भ्रकाल में जीवनोपाय हैं।"

महाभारत शल्यपर्व (ग्र॰ 51) में लिखा है कि वार्तज्ञितवासुर संग्राम के परचात् द्वादश वार्षिकी घोर अनावृद्धि हुई। इस घोर दुर्भिक्ष में क्षुत्पिपासा से पीड़ित ऋषिगण इतस्ततः भाग गये। शिशु आङ्गिरस सारस्वत अपान्तरतमा की शरण में साठ सहस्र ऋषिमुनि रहे। भूखे-प्यासे ऋषिगण वेद भूल गये। युवक श्रपान्तरतमा ने वृद्ध ऋषियों को वेद पढ़ाया—

"अष्यापयामास पितृश्चिजुराङ्गिरसः कविः ।" (मनुस्मृति अ० 2) "सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुनर्यंददृशुनंपूर्वे ।" (सौन्दरामन्द)

निरुक्त का यह प्रसङ्ग बृहद्देवता (6|137-141) में कुछ अधिक विस्तार से है--- अनावृष्टयां तु वर्तेन्त्यां पप्रच्छर्षी व्छचीपतिः। काले दुर्गे महत्यस्मिन् कर्मणा केन जीवथ। शकटं शाकिनी "राजा एवं जीवामहे वयम्।।

स्तुवन्नेव शंशंसास्य ऋषिराङ्गिरसः शिशु. । नानानीयेन सुक्तेन ऋषीणा-मेव संनिधी । तानिन्द्रस्त्वाह सर्वास्तु तपष्ट्यं सुमहत्तपः । न ह्युते तपसः शक्यम् इदं क्रच्छ्रं व्यपोहितुम् ।।

कक्षीवान्---''क्क्षीवान् \*\*\* अौिशज उशिज: पुत्रः'', (नि० ६।३ 10)।

''कक्षीबान् उशिज् (स्त्री) कापुत्र था।"

शिरिम्बिष्ठ: — 'अपि वा शिरिम्बिष्ठो भारद्वाजः', (नि० 616130)
"शिरिम्बिष्ठ भरद्वाज का पुत्र (या वंशज) था।"

पराक्षर:--पराक्षर: पराक्षीर्णस्य विसष्टस्य स्थविरस्य जज्ञे (नि० 616130), "अत्यन्त जीर्णं कीर्णं स्थविर विसष्ट से पराक्षर का जन्म हुआ।" पराक्षर विसष्टपुत्र या वासिष्ठ कारिक का पुत्र था यास्क के इस कथन से सिद्ध होता है कि प्रत्येक विशष्टवंशी को भी विसष्ट ही कहा जाता था।

कीकट-कीकटो नाम देशोऽनार्यनिवास: (6132)।

इलीबिश—निरविध्यदिलीबिलशयस्य दृढ़ानि व्यभिनच्छृङ्गिणं शुष्णिमिन्द्रः' (नि० 6।19) "इलीबिल के दृढ़ स्थानों (उच्चशिखरों) और बल (सेना) को इन्द्र ने तोड़ डाला।"

भावयव्य—''सिन्धाविधनिवसतो भावयव्यस्य राज्ञो यां मे सहस्र निर-मिमीत सवानतूतौं राजा' (नि० 9।1।10)।

"सिंधुतीरपर निवास करते हुये मुक्त भावयच्य राजा के सहस्र सोमयागीं को सम्पन्न किया।"

मुद्गल--सूभवं सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय । .....

तत्रेतिहासमाचक्षते—मुद्गलो भान्यंश्व ऋषिवृंषमं च द्रुषणं च युक्त्वा संग्रामे व्यवहृत्याणि जिगाय। ......भान्यंश्वो मृम्यश्वस्य पुत्रः। (ति॰ ९।२३)— "संग्राम में मुद्गल भार्म्यश्व (मृम्यश्वपुत्र) ने सूभवं राजा से सहस्र गाय वृषम और मुद्गर के द्वारा बाजी या युद्ध में जीतीं" राजा

मृम्यश्व पाञ्चालवंश का प्रवर्तक था, उसके पाँच पुत्र थे—काम्पिल्य, यवीनर, सृञ्जय, मुद्गल और बृहदिषु इन्होंने पांच राज्यों की स्थापना की जो पाञ्चाल कहलाये।

विपाद्—''आर्जीकीयां विपाडित्याहुः। पाशाश्वस्यां व्यपास्यन्त वसिष्ठस्य मुमूर्गतः। तस्माद्विपाडुच्यते पूर्वमासीदुरुञ्जिरा।। (नि॰ 9126)

'क्यु''मुपूर्व वसिष्ठ के पाश (फाँसे) इस नदी में खुल गये, इसिलये इसको विपाट्या विपाशा कहते हैं, इसका पूर्व नाम उरिष्ठणा था।" इसका नाम ही आर्थिकीया है सन्त्र (ऋग्वेद 10।75।5) में है—

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वित शुतुद्धि स्तोमं सचता परुष्या । असिकन्या मरुद्धे वितस्तयाऽऽजीकीये श्रणुह्या सुपोमया ।।

पं० भगवहत्त जी हनको पाथिव नदी नहीं मानते— 'ये पृथिवी पर की निदयों से भिन्न हैं।' (निरुक्तशास्त्र, पृ०497), उनके मस में वेद में अन्तरिक्षस्थ निदयों का वर्णन हो सकता, पाथिव निदयों का नहीं, उनके मत में ऋषि पाथिव निदयों की पूजा नहीं करते, अन्तरिक्षस्थ निदयों की पूजा कर सकते थे। कैसा निरर्धक और निर्मूल विचार हैं। अन्तरिक्ष का जल हमारे किस काम का, जब तक वह पृथिवी पर न आये और त्रिक्षों में पञ्चतस्य (जलादि) के गुण समान हैं। फिर मेवादि के प्रति ऋषियों का पक्षपात क्यों होता, जबिक पाथिव नदी से उनका जीवन निर्वाह होता था।

विश्वकर्मा भौवन--- "तत्र तिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा भौवन सर्वभेषे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार। स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार।"

"इतिहास को कहते हैं। भुवन के पुत्र विश्वकर्मा ने सर्वमेध में सब भूतों को होम या दान कर दिया और ग्रन्त में ग्रपने को भी दान कर दिया।

ऋभुगण—'ऋभुविस्वा वाज इति सुघन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा बभूषः'' (ति॰ 11।2।16)। ''ऋभू, विस्वा और वाज—ये आङ्गिरस सुघन्वा के तीन पुत्र थे।'' इन्हें ऋग्वेद में 'ऋभवः सुरचक्षसः' कहा है।

सरमा—'देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरैः समूद इत्याख्यानम्' (नि० 1।35) देवजुनी इन्द्र द्वारा प्रेषित थी, उसने पणियों से संवाद किया, यह आक्यान है।" ये पणि ग्रसुर ईराक की रंहा (रसा) नदी के तटवासी थे, जैस। कि बृहद्देवता में लिखा है—

बसुराः पणयोनाम रसापारनिवासिनः । गास्तेऽपजह्रुरिरद्रस्य न्यगूहंरुच प्रयत्नतः । (बृ० 8।24)

पणि नाम के असुर गण रसा (नदी) के उस पार रहते थे। इन असुरों ने इन्द्र की गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें प्रयत्नपूर्वक छिपा दिया।" इसी रसातट की पुराणों में 'रसातल' कहा गया, जी सप्तपातालों में एक था। उत्तरकालीन फ़िनिशियन जाति ये ही पणि थे, असुरों का विस्तार देवयुग से पूर्व से ही योरोप ग्रीर एशिया में था।

'सरमा' पद देवशुनी से पूर्व नहीं थाया वेद में इसका दूसरा अर्थ नहीं है, ऐसाभी हम नहीं मानते, परन्तु उपर्युक्त इतिहास को भी घोभल नहीं किया जासकता। यह मध्यमा वाक्काभी नाम था।

म्राध्वनो — "तत्काविद्वनो ॰ ॰ । राजानो पुष्यकृतावित्येतिहासिकाः (1211) "म्राध्वनो कोन है ? वे दो पुण्यात्मा राजा थे, यह ऐतिहासिक मत हैं।" इनके ऐतिहासिक जन्म की कथा यास्क ने 'सरण्यू' के प्रसङ्ग में लिखी है।

सरण्यू—तत्रेतिहासमान्यक्षते—त्वाष्ट्री सरण्यू विवश्वत आदित्याद् यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार। सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्वं रूपं कृत्वा प्रद्वाव स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं कृत्वा तामनुसृत्य सम्बभूव, ततो श्रीश्वनौ जज्ञाते, सवर्णायां मनुःः।" (नि० 12।1।10)। "त्वष्टा कौ पुत्री सरण्यू ने विवस्वान् श्वादित्य (अदितिपुत्र) से दो पुत्रों को जना। वह अन्य सवर्णा को घर पर छोड़कर घोड़ी का रूप बनाकर भागी, विवस्वान् ने भी अश्वरूप से उसका पीछा किया, उससे दो पुत्र अश्वरूपो, और सवर्णा से वैवस्वतमनु।"

#### ग्रध्याय पञ्चम

# वैदिककोश (निघण्टु) संग्रह

निचण्टु में वैदिकपदों का संग्रह है। इसमें पाँच अध्याय हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ पदों का संग्रह किया जाता है।

पृथियों के पर्यायवाची — प्रथम ग्राध्याय में सर्गप्रथम पृथिवी के पर्यायवाची इंक्नीस पर्दों का संग्रह है। यद्यपि ये पद पृथिवी के पर्यायवाची कहे जाते हैं, परन्तु प्रत्येक वैदिक पद अनेकार्धक है, उदाहरणार्ध पृथिवी के पर्यायवाची प्रथम पद गौ के ही इन्द्रिय, वाणी, नक्षत्र, गाय आदि अनेक ग्रार्थ हैं, यही ग्रादिति ग्रादि शतशः पदों के सम्बन्ध में समऋना चाहिये।

पृथिवी के 21 पर्यायवाची पव ये हैं—(1) गौ: (2) गमा (3) जमा (4) हमा (5) क्षमा (6) क्षोणी (7) क्षिति: (8) अविनः (9) उर्वी (10) पृथिवी (11) रिपः (12) अदितिः (13) इला (14) निऋ तिः (15) भूः (16) भूमिः (17) पूषा (18) गातुः (19) मही (20) क्षा (21) गोत्रः।

सुवर्ण (हिरण्य) के पर्यायवाची—पन्द्रह पद हैं—(1) हेम (2) चन्द्रम् (3) अयः (4) हिरण्यम् (5) पेशः (6) कृशनम् (7) लोहम् (8) कनकम् (9) काञ्चनम् (10) भर्मं (11) अमृतम् (12) मरुत् (13) दत्रम् (14) रुक्मम् (15) जातरूपम् ।

श्चाकाका के पर्यायवाची—(1) ग्रम्बरम् (2) वियत् (3) ब्योम (4) बहिः (5) भन्व (6) ग्रन्तरिक्षम् (7) ग्राकाशम् (8) ग्रापः (9) पृथिवी (10) भः (11) स्वयम्भः (12) अध्वा (13) पृष्करम् (14) सगराः (15) समुद्रः (16) अध्वरम् ।

इनके म्रतिरिक्त अन्तरिक्ष, आकाश या स्वर्ग या पृथिवी के पर्यायवाची ्रेये छः शब्द और हैं -(1) स्वः (2) पृष्ठिनः (3) नाकः (4) गौः (5) विष्टप् (6) नमः ।

रिक्स या किरण के फर्यायवाची——(1) खेदयः (2) किरणाः (3) गावः (4) रहमयः (5) ग्रभीशवः (6) दीिवतयः (7) गमस्तयः (8) वनम् (9) उस्राः (10) वसवः (11) मरीिचपाः (12) मयूखाः (13) सप्तऋषयः (14) साध्याः (15) सुपर्णाः ।

विशा के पर्यायवाची—विशा के पर्यायवाची वेदमन्त्रों में प्राप्य इन आठ पर्यो का निष्यु में संग्रह है—(1) आताः (2) आशाः (3) उपराः (4) आष्ठाः (5) काष्ठाः (6) व्योम (7) ककुभः (8) हरितः।

रात्रि के पर्यायकाची—(1) क्यावी (2) क्षपा (3) हार्वरी (4) अक्तु: (5) ऊर्म्या (6) राम्या (7) यम्या (8) नम्या (9) दोषा (10) नक्ता (11) तम: (12) रजः (13) प्रसिक्ती (14) पयस्वती (15) तमस्वती (16) घृताची (17) शिरिणा (18) मोकी (19) होकी (20) ऊद्यः (21) पयः (22) हिमा (23) वस्वा ।

ज्ञा के पर्यायवाची—(1) विभावरी (2) सूनरी (3) मास्वती (4) ओदती (5) चित्रामघा (6) ग्रर्जुनी (7) वाजिनी (8) वाजिनीवती (9) सुम्नावरी (10) ग्रहना (11) खोतना (12) स्वेत्या (13) अरुषी (14) सुनृता (15) सूनृतावती (16) सुनृतावरी।

दिन के पर्यायवाची—(1) वस्तोः (2) द्युः (3) भानुः (4) वासरम् (5) स्वसराणि (6) घ्रांसः (7) वर्मः (8) घृणः (9) दिनम् (10) दिवा (11) दिवेदिवे (12) द्यविद्यवि।

मेघ के पर्यायवाची—(1) म्राद्रिः (2) ग्रावा (3) गोत्रः (4) वलः (5) म्रश्तः (6) पुरुमोकाः (7) विलक्षान (8) अश्मा (9) पर्वेतः (10) गिरिः (11) क्रजः (12) चरुः (13) वराहः (14) शंवरः (15) रौहिणः (16) रैवतः (17) फिलगः (18) उपरः (19) उपलः (20) चमसः

(21) म्रहिः (22) म्रश्रम् (23) बलाहकः (24) मेघः (25) दृतिः (26) म्रोदनः (27) वृषन्धिः (28) वृत्रः (29) असुरः (30) कोगः।

बाक् या भाषा के पर्यायवाची—(1) क्लोकः (2) घारा (3) इला (4) गौः (5) गौरी (6) गान्धर्वी (7) गभीरा (8) गम्भीरा (9) मन्द्रा (10) मन्द्राजनी (11) वाशी (12) वाणी (13) वाणीची (14) वाण (15) पिवः (16) भारती (17) घमितः (18) नालीः (19) मेना (20) मेलिः (21) सूर्या (22) सरस्वती (23) निवित् (24) स्वाहा (25) वग्नुः (25) उपिब्दः (27) मायुः (28) काकुत् (29) जिह्ना (30) घोषः (31) स्वरः (32) हान्दः (33) स्वनः (34) ऋक् (35) होत्रा (36) गीः (37) गाथाः (38) गणः (39) घेना (40) गनः (41) विषप (42) नना (43) कशा (44) घिषणा (45) नौः (46) अक्षरम् (47) मही (48) मितिः (49) शाची (50) वाक् (51) अनुष्टुप् (52) घेनुः (53) वल्गुः (54) गल्दा (55) सरः (56) सुपणी (57) बेकुरा (57)

खक या जल के पर्याय—(1) अर्णः (2) क्षोदः (3) क्षद्म (4) नभः (5) धम्भः (6) कवरवम् (7) सिललम् (8) वाः (9) वनम् (10) धृतम् (11) मघु (12) पुरीषम् (13) पिण्यलम् (14) क्षीरम् (15) विषम् (16) रेतः (17) कशः (18) जन्म (19) बृबूकम् (20) बृसम् (21) पुण्या (22) बृबुंरम् (23) सुक्षेम (24) वश्यम् (25) सुरा (26) अर-रिन्दानि (26) ध्वरम्वत् (28) जामि (29) आयुधानि (30) क्षपः (31) अहिः (32) अक्षरम् (33) लोगः (34) तृष्तिः (35) रसः (36) जवकम् (37) पयः (38) सरः (39) सहः (40) शवः (41) यहः (42) धोजः (43) सुलम् (44) क्षत्रम् (45) आवयाः (46) शुमम् (47) यादः (48) भूतम् (49) भुनम् (50) मिव्यत् (51) धापः (52) महत् (53) ब्योमं (54) यशः (55) महः (56) सर्णीम् (57) स्वृतीकम् (58) सतीनम् (59) गहनम् (60) गभीरम् (61) गम्भरम् (62) ईम् (63) अन्तम् (64) हिवः (65) सद्म (66) सदनम् (67) ऋतम् (68) योनिः (70) सत्यम् (71) नीरम् (72) रिवः (73) सत् (74) पूर्णम् (75) सर्वम् (76) अितम् (77) विहः (78) नाम (79) सर्पः (80) अपः (81) पवित्रम् (52) अमृतम् (83) इन्दः (84) हेन (85) स्वः (86) सर्णाः

(87) शम्बरम् (88) भ्रम्बम् (89) वपुः (90) अम्बु (91) तोयम् (92) तूयम् (93) कृपीटम् (94) शुक्रम् (95) तेजः (96) स्वधा (97) वारि (98) जलम् (99) जलाषम् (100) इदम् ।

नदी के पर्याय—(1) अवनयः (2) यव्याः (3) खाः (4) सीराः (5) स्रोत्याः (6) एन्वः (7) घुनयः (8) रुजानाः (9) वक्षणाः (10) खादो अर्णाः (11) रोध-चक्ताः (12) हरितः (13) सिरतः (14) अग्रवः (15) नभन्वः (16) वघ्वः (17) हिरण्यवर्णाः (18) रोहितः (19) सस्नुनः (20) अर्णाः (21) सिन्धवः (22) कुत्याः (23) वर्यः (24) उग्धः (25) इरावत्यः (26) पार्वत्यः (27) स्रवन्त्यः (28) ऊजस्वत्यः (29) पयस्वत्वः (30) तरस्वत्यः (31) सरस्वत्यः (32) हरस्वत्यः (33) रोधस्वत्यः (34) भास्त्रत्यः (35) म्रजिराः (36) मातरः (37) नद्यः ।

अद्युष्पंच — (1) प्रत्यः (2) हयः (3) अर्वा (4) वाजी (5) सिन्तः (6) विद्धः (7) दिविकाः (8) दिविकावा (9) एतग्वः (10) एतशः (11) पैद्धः (12) दौर्गहः (13) भौक्वेश्ववसः (14) ताक्ष्यः (15) आषुः (16) भ्रत्वः (17) अद्युः (18) मांश्वतः (19) अभ्यययः (20) ह्येतासः (29) सुप्रणीः (22) पतङ्काः (23) नरः (24) ह्वार्याणाम् (25) हसासः (26) भ्रवः ।

वेदमन्त्रों में इन्द्र के भ्रश्वों को 'हरी', अग्नि के प्रश्न को रोहित मादित्य के भ्रश्व को हरित, कहते हैं। अधिवनी कुमारों के वाहन रासभ, पूषा के अज (बकरे), मरुतों के पृष्ती, उषा के अश्मी गायें, सविता के श्यावा, बृहस्पति के विश्वरूप और वायु के बाहन नियुत कहलाते हैं।

वेद में ज्वलनार्थंक ये एकादश घातुंथें हैं—(1) भ्राजते (2) श्राक्षते (3) म्राक्ष्यति (4) दीदयित (5) शोवति (6) मन्दते (7) भन्दते (8) रोचते (६) ज्योतते (10) द्योतते (11) द्युमत्। ज्वलनिक्रया या ताप के पर्यायवाची शब्द हैं—(1) जमत् (2) कल्मलीकिनम् (3) जञ्जलाभवन् (4) मल्मलामवन् (5) अचि (6) शोचि (7) तपः (8) तेवः (9) हरः (10) हृणिः (11) श्रृङ्गाणि ।

निषण्टु के द्वितीय अन्याय में सर्वप्रथम 'कर्म' के 26 पर्याय हैं—(1) अप: (2) अपनः (3) वंसः (4) वेषः (5) वेपः (6) विष्ट्वी (7) अतम् (8) कर्वरम् (9) कदणम् (10) शकम (11) कतुः (12) करणानि (13) कराँसि (14)

करिकत् (15) करन्ती (16) चक्रत् (17) कर्त्वम् (18) कर्तीः (19) कर्तवै (20) क्रत्वी (21) धीः (22) शची (23) शमी (24) क्रिमी (25) शक्ति (26) शिल्पम् ।

श्रपत्य (सन्तान) के पर्याय—(1) तुक् (2) तोकम् (3) तनयः (4) तोक्म् (5[ तक्म (6) शेषः (7) अप्तः (8) गयः (6) जाः (10) श्रपत्यम् (11) यहः (12) सुनुः (13) नपात् (14) प्रजा (15) बीजम् ।

मनुष्य-पयाँय—1. मनुष्याः 2. नरः 3. धवाः 4. जन्तवः 5. विशः 6. क्षितयः 7. कृष्टयः 8. चर्षगयः 9. नहुषः 10. हरयः 11. मर्याः 12. मर्त्याः 13. मर्ताः 14. जाताः 15. तुर्वशाः 16. दृह्यवः 17. आयवः 18. यववः 19. धनवः 20. पूरवः 21. जगतः 22. तह्युषः 23. पञ्चनाः 24. विवस्वन्तः 25. पुतना ।

बाहु-पर्याय—1. ग्रायती 2. च्यवाना 3. अभीशू 4. अप्नवाना 5. विनञ्जृती 6. गमस्ती 7. करस्नौ 8. बाहू 9. भुरिजौ 10. क्षिपस्ती 11, शक्वरी 52. भरित्रे।

**चज़**्लि-पर्याय — 1. अपून: 2. चण्ण्य: 3. क्षित: 4. तिश: 5. वार्या: 6. रशना: 7, वीतय: 8. अपर्य: 9. तिर: 10. कक्ष्या: 11. घननय: 12. हरित: 13. स्वसार: 14. जामय: 15 सनाभय: 16. पोक्राणि 17. योजनानि 18. घुर: 19. शाखा: 20. अभीशन: 21 दीवितय: 22. गभस्तय: 1

इच्छा-पर्यांय--(घातुयें)---1. नहिम 2. उहनसि 3. विति 4. वेनित 5. वेसित 6. वाञ्छित 7. विष्ट 8. वनोति 9. बनोति 10. जुषते 11. हर्येति 12. धाचके 13. उशिक् 14. मन्यते 15. छत्सत् 16. चाकनत् 17. चकमान: 18. कनित 19. कानिषत् ।

चन-पर्याय — 1. ग्रन्तम् 2. वाज: 3. पय: 4. श्रव: 5. पृक्ष: 6. पितु: 7. सुत: 8. सिनम् 9. श्रव: 10. क्षु: 11. श्रासि: 12. इरा 13. इला 14. इषम् 15. ऊर्क् 16. रस: 17. स्वधा 18. श्रक: 19. क्षद्म 20. नेम: 21. ससम् 22. नम: 23. आयु: 24. सुनृता 25. ब्रह्म 26. वर्च: 27. कीलालम् 28. यश: ।

भक्षणार्थक धातुर्ये—आवयति 2. भवंति 3. वभस्ति 4. वेति 5. वेवेष्टि 6. अविष्यन् 7. बप्सति 8. भसथ: 9. बब्धाम् 10. ह्वयति ।

बल-पर्याय—1. भोज: 2. पाज: 3. शव: 4. तव: 5. सर: 6. तवक्ष 7. शर्थ: 8. बाध: 9. नृम्णम् 10. तिविधी 11. शुष्तमम् 12. शुष्णम् 13. दक्ष: 14. वीडु 15. च्यौत्नम् 16. शूषम् 17. सह: 18. यह: 19. वध: 20. वर्ग: 21. वृजनम् 22. वृक् 23. अज्मना 24. पौस्यानि 25. धर्णसि: 26. द्रविणम् 27. समन्द्रास: 28. शम्बरम्।

े धनवर्षाय — 1, मधम् 2. रेक्ण: 3. रिक्य्न् 4. वेद: 5. विरिव: 6. श्वात्रम् 7. रत्नम् 8. रिय: 9, क्षत्रम् 10. भग: 11. मीवृहुम् 12. गय: 13 द्युम्नम् 14. इन्द्रियम् 15. वसु: 16. राय: 17. राध: 18. भोजनम् 19. तना 20. नूम्णम् 21. बन्धु: 22. मेधा 23. यदा: 24. ब्रह्म 25. द्रविणम् 26. श्रव: 27. वृत्रम् 28. ऋतम् ।

गो-पर्याय — 1. ग्राव्या 2. उला 3. उलिया 4. अही 5. मही 6. ग्रादिति: 7. इला 8. जगती 9. शक्वरी।

कोध-पर्याय धातु-1. रेडते 2. हेडते 3. भामते 4. मृणीयते 5. भ्रीणाति 6. भ्रेषिति 7. दोधित 8. वनुष्यति 9. कम्पते 10. भोजते ।

कोधपर्याय—1. हेड: 2, हर: 3, हुणि: 4. त्यज: 5. भाम: 6, एह: 7. ह्वर: 8. तपुषी 9. जूणि: 10. मन्यु: 11. व्यथि:।

शोझ-पर्याय -1. नु 2. मक्षु 3. इबत् 4. शोषम् 5. जीराः 6. जूणिः 7. शूर्ताः 8. शूषनासः 9. शीभम् 10. तृषु 11 तृयम् 12. तूणिः 13. ग्रजिरम् 14. सुरण्युः 15. शु 16. आशु 17. प्राशुः 18. तृतुजिः 19. तृतुजानः 20. तृज्यमानासः 21. ग्रजाः 22. साचित्रत् 23. शुगत् 24. ताजत् 25. तर्राणः 26. वातरहाः ।

निकट-पर्याय—1. तहित् 2. आसात् 3. अम्बरम् 4. तुर्वशे 5. अस्तमीके 6. म्राके 7. उपाके 8. बर्बाके 9. अन्तमाताम् 10. मबमे 11. उपमः।

पुद-पर्याय — 1. रणः 2. विवाक् 3. विवाद् 4. नदनुः 5. भरे 6. बाकन्दे 7. बाह्वे 8. माजी 9. पृतनाज्यम् 10. बानीके 11. समीके

12. ममसत्यम् 13. नेमिश्रता 14. सङ्का 15. समिति: 16. समनम् 17. मीडहे 18. पृतनाः 19. स्पृषः २0. मृषः 21. पृत्सुः 22. समत्सु 23. समर्थे 24. समरणे 25. समोहे 26. सिमये 27. संख्ये 28. सङ्कि 29. संयुगे 30. सङ्क्रथे 31. सङ्क्रमे 32. वृत्रतूर्ये 33. पृक्षे 34. माणो 35. शूरसातो 36. वाजसातो 37. समनीके 38. खले 39. खजे 40. पौंस्ये 41. महाधने 42. वाजे 43. ग्रज्मे 44. सद्म 45. संयत 46, संवत ।

वज्यपर्याया:—1. दिद्युत् 2. नेमि: 3. हेति: 5. नम: 5. पवि: 6. सृक् 7. वध: 8. वज्य: 9. अर्क: 10. कुत्स: 11. कुलिश: 12. तुञ्ज: 13. तिरम: 14. मेनि: 15. स्विधित: 16. सायक: 17. परश:।

स्वानिपर्याया-1. राष्ट्री 2. अयं: 3. नियुत्वान् 4. इन: ।

निवण्टु के तूतीय अध्याय में निम्नलिखित पदों का प्रधानतः सङ्कलन है। बहुपर्याय—1. उठ 2. तुति 3. पृठ 4. भूरि 5. शहवत् 6. विश्वम् 7. परीणसा 8. क्यानशिः 9. शतम् 10. सहस्रम् 11. सलिलिम् 12. कुविद ।

ह्रस्वपर्याय — 1. ऋहन् 2. ह्रस्व: 3. निष्ठव: 4. मायुक: 5. प्रतिष्ठा 6. कृथु 7. वस्रक: 8. दश्रम् 9. अर्भक 10. शुरुलक: 11. ग्ररूपकम् ।

महत्पर्याया:—1. महत् 2. बन्धः 3. ऋष्वः 4. बृहत् 5. उक्षितः 6. तवसः 7. तविषः 8. महिषः 9. मन्यः 10 ऋमुक्षाः 11. उक्षा 12 विहायाः 13. यह्यः 14. वविक्षय 15. विवक्षते 16. म्रम्भूणः 17. माहिनः 18. गभीरः 19. ककुहः 20. रभसः 21. ब्राधन् 22. विरप्शी 23. अद्मृत् 24. बहिष्ठ 25. बहिष्ठत् ।

गृहनामानि — 1. गयः 2. कदर: 3. गतैः 4. हर्म्यम् 5. अस्तम् 6. पस्त्वम् 7. दुरोणे 8. नीडम् 9. दुर्याः 10. स्वसराणि 11. अमा 12. दमे 13. कृतिः 14. योनिः 15. सद्म 16- शरणम् 17. वरूयम् 18. छदिः 19. छदिः 20. छाया 21. शर्म 22. अज्म ।

सुखनामानि—1. शिम्बाता २ शतरा 3 शातपन्ता 4. शिल्गु: 5. स्यूमकम् 6. शेवृधम् 7. मय: 8. सुगम्यम् 9. सुदिनम् 10. शूषम् 11. शुनीम् 12. शग्मम्

भेषजम् 14. जलाषम् 15. स्थोनम् 16. सुम्नम् 17. शेवम् 18. शिवम्
 शम् 20. कत् ।

रूप नामानि—1. निणिक् 2. वित्र: 3. वर्प: 4. वपु: 5. अमित 6. प्रप्स: 7. ट्यु: 8. अप्त: 9. विष्टम् 10. पेश: 11. कृशनम् 12. मरुत् 13. प्रर्जुनम् 14. ताम्रम् 15. अरुषम् 16. शिल्पम् ।

प्रशस्यस्य (प्रशंसनीय) पर्यायाः—1. झस्रोमा 2. अनेमा 3. धनेख: 4. धननदाः 5. अनिभग्नस्यः 6. उक्ष्य: 7. सुनीय: 8. पाक: 9. नाम: 10. नयुनम्।

प्रजानामानि —1. केतु: 2. केतः 3. चेतः 4. चित्रम् 5. ऋतुः 6. प्रसुः 7. घीः 8. शची 9. माया 10. वयुनम् 11. अभिच्या ।

सत्यनामानि—1. बट् 2. श्रत् 3. सत्रा 4. श्रद्धा 5. इत्था 6. श्रष्टतम् । बृत्यातुपर्यायाः—1. चिन्धत् 2. चाकनत् 3. अचक्षम 4. चष्टे 5. विचष्टे 6. विचर्षाणः 7. विश्वचर्षाणः 8. श्रवचाकषत् ।

मेषाविनामानि—1. वित्रः 2. वित्रः 3. गृरसः 4. धीरः 5. वेनः 6. वेधाः 7. कण्वः 8. ऋमुः 9. नवेदाः 10. कविः 11. मनीणी 12. मन्धाता 13. विधाता 14. विषः 15. मनिधन् 16. विषिद्वत् 17. विषत्यवः 18. आकेनिपः 19. उद्यातः 20. कीस्तासः 21. ब्रद्धातयः 22. मतयः 23. मतुथाः 24. मेधावी 25. वाधतः ।

स्तोतृनाम्मिन (स्तोताकेपर्याय) — 1. रेमः 2. जरिता 3. कारः 4. नदः 5. स्तामुः 6. कीरिः 7. गौः 8. सूरिः 9. नादः 10. छन्दः 11. स्तुप् 12. रुद्रः 13. कृपण्युः ।

यज्ञनामानि—1. यज्ञ: 2. वेन: 3. अष्वरः 4. मेघ: 5. विदय: 6. नार्यः 7. सबनम् 8. होत्रा 9. इष्टि: 10. देवताता 11. मख: 12. विष्णु: 13. प्रजापति: 14. इन्दु: 15. घर्मः ।

ऋत्विक्पर्याय-1. मरताः 2. कुरवः 3. वश्वतः 4. वृक्तवह्विः 5, यतस्रु चः 6. सस्तः 7. सवाधः 8. देवयवः ।

कूपनामानि—1. कूप: 2. कातु: 3. कर्त: 4, वत्र: 5. काट: 6. खात: 7. अवत: 8. क्रिविः 9. सूदः 10. उत्सः 11. ऋत्यदात् 12. कारोतरात् 13. कृशयः 14. केवटः।

स्तेन-(चौर) नामानि---1. तृषु: 2. तका 3. रिभ्वा 4. रिपु: 5. रिक्वा 6. रिहाया: 7. तायु: 8. तस्कर: 9. वनर्गु: 10. हरिहचत् 11. मुषीवान् 12. मलिम्लुच: 13. ग्रघशंस: 14. वृक:।

पुराणनामानि -1. प्रत्नम् 2. प्रदिव: 3. प्रवया: 4. सनेमि 5. पूर्व्यम् 6. म्राह्मायः ।

नवनामानि — 1. नवम् 2. नूत्नम् 3. नूतनम् 4. नव्यम् 6. इदा 6. इदानीम 1

निषण्टु के चतुर्थं अध्याय में 'जहा' इत्यादि अनवगम-(ग्रबोधगम्य) संस्कार पदों का सङ्कलन है, इनका व्याख्यान यास्क ने निरुक्त में किया है, आगे के अध्यायों में इस व्याख्यान का विशद विवेचन किया जायेगा।

निचण्टु के पञ्चम अध्याय में अग्नि से देवपश्तय: पर्यन्त पदों का संग्रह है, जिनका दैवताध्याय में निवेचन होगा।

### नैघण्टुकनिर्वचन

यास्काचार्य ने निरुक्त के द्वितीय और तृतीय अध्यायों में नैचण्टुकपदों का निर्वचन किया है, अतः सर्वप्रथम, हम निरुक्त के आधार पर इन पदों का निर्वचन उपस्थित करते हैं।

गोनिवंचन—निषण्टु में पदों के कम का प्रयोजन पूर्व पृष्ठों पर बताया जा चुका है। गौ: पृथिती का नाम है, क्यों कि यह हिरण्याण्ड (गर्म) से सर्वप्रयम पृथक् हुई, इसलिये यह 'भू:' कहलाई और इसीलिये इसका पदक्रम में प्रथम स्थान है।

'गौ:' पृथिवी का नाम है, क्योंकि यह दूर तक गई (फैली) हुई है यह 'गौ:' पद गम् से निष्पन्न है, क्योंकि पृथिवी पर प्राणि जाते हैं अथवा गा में क्षोकार इन्तु प्रत्यय लगाने से यह 'गो' पद बना। गमन के कारण ही लोक में पशु की 'गो' संज्ञा होती है। वेद में गोपद का तद्धितवत् प्रयोग भी होता है, यथा—

'गोभि: श्रीगीत मत्सरम्।' (ऋ० 9-46-4)

गो---(पय:==दूध) से मत्सर (तृष्टिकारक सोम) को पकाम्रो।

सूर्यं (आदित्य) को भी गो कड़ते थे —यया — 'उताद: परुषे गिव' (ऋ0 6-56-3) यहाँ यास्क ने औामन्यव के प्रमाण से 'परुषे' का अर्थं 'पर्ववित' भास्वित ==प्रकाशवान् किया है। 'सुषम्ण' नाम की सूर्यं रिष्म को घारण करने के क्वारण चन्द्रमा को 'गन्ववैं.' कहते हैं, खतः 'गो' का अर्थं रिष्म भी है गाम् (रिष्म) को घारण करने वाला (धवें) ==चन्द्रमा हुआ गन्ववें। 'गावो भू रिष्मु गाः

श्रौर 'उरुगायः' (विष्णु = सूर्यं) पदों में भी गो का अर्थं किरण है । 'उरुगायः' का श्रथं हुआ बहुत (उरु) किरणों (गाय) वाला सूर्य ।

् निक्टीत— पृथिवी का एक नाम 'निक्टीत' है। कृछापत्ति को भी 'निक्टीत' कहते हैं। मन्त्र में कहा—

'बहुप्रजा निऋंतिमानिवेश।' (ऋ॰ 1-164)

'बहुत प्रजा वाला (पृष्क) वरट को प्राप्त होता है। पृथिवी वाचक 'निऋँति' पद निरमण (√रम्) से नि उद्दर्ग पूर्वक 'अण्' (यू) प्रत्यय लगाकर बना है और कुच्छापित अर्थ वाला निऋँतिः पद 'ऋ' (ऋच्छिति-पतन) धातु से बना है।

'गो' वाणी (भाषा) इन्द्रिय (गोचर पद में) झादि झन्य अनेक और अथीं में भी वेद मन्त्रों में प्रयुक्त हुझा है, विस्तारभय से उदाहरण झलम् है।

पृथिवी के 21 नामों में से यास्क ने 'गो' पद का ही विस्तार से निवंचन और मीमांसा की है, द्वितीय 'निऋंति' पद का संध्यित निवंचन है, शेष पद इस प्रकरण (नि. 2-2-9) में छोड़ दिये हैं प्रथवा 'पृथिवी' 'इला' आदि कुछ पृथिवी नामों की अन्यत्र चर्चा की है।

हिरण्यम्—यहाँ पर पदनिवंचन में 'हिरण्य' पद को लेकर यास्क ने कुछ कममं क्ष कर दिया है, दुर्गाचार्य के अनुसार यह पूर्वचार्यों के अनुकरण पर किया गया हैं। 'हिरण्य' के पन्द्रह पर्यायों में केवल इसी एक पद का यास्क ने निवंचन किया—'हियते आयम्यमानमिति वा हियते जनाज्जनमिति वा।' (नि० 2-10) यह खींचकर फैलाया जाता है, हरण किया जाता अथवा जन से जन में इसका परिहरण (विनिमय) होता है प्रथवा हृदयरमण अथवा ह्यंति से यह पद बना है।

अन्तरिक-निघण्ट् में 'अन्तरिक्ष' के पर्याय सोलह पद पढ़े गये हैं। द्यु

<sup>(1)</sup> पृथिवी की प्रथमोत्पत्ति के कारण ही इस पर सर्वप्रथम जीवसृष्टि हुई, ग्राधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणों के अनुसार सौरमण्डल के नवग्रहों में पृथिवी पर छोड़कर अन्य किसी पर जीव क्या, प्राणवायु का अस्तित्व भी नहीं है, प्राय नक्षत्रों (सूर्यों) के ग्रहों पर जीव हों, यह पृथक बात है।

334

लोक और पृथिवी के अन्तरा (धन्तर या मध्य) में निविष्ट (√क्षि — निवासा-र्थक) है अथवा शरीरों (पिण्डों) के मध्य में अक्षय रूप से निहित है इसलिए इसकी 'धन्तरिक्ष' संज्ञा है। शतपथ (7-1-2-23) के श्राधार पर 'ईक्ष' पद द्वारा इसकी निश्वित पूर्व दिखाई जा चुकी है।

समुद्र: — अन्तरिक्ष का एक पर्याय 'समुद्र' पद भी है, इसका पाष्टिव समुद्र से संदेह होता है, इसका निर्वचन इस प्रकार है—'समुद्रवस्त्यस्मादायः। समिश्रद्रवस्त्येनमापः। सम्मोदन्तेऽस्मिन् भूतानि। समुदको भवित । समुनन्तीति वा। (नि. 2 10)—'इसमें जलों का उद्रवण (बहाव) होता है, इसमें निदयों का पानी वौड़ता (समिश्रद्रवन्ति) है। जन्तु इसमें सम्मोदते (मोद) हैं, जल इसमें सिञ्चत (समुदक) होता है अथवा विशेष भिगोता समुनित्त है, झतः इसका नाम समुद्र है।

स्वः—'स्वः' आदि छः चुलोक और घादित्य के सामान्य नाम है यद्यपि इन नामों में 'श्रादित्य' पद नहीं है, परन्तु यास्क ने इस पद की पूर्व व्याख्या की है। यद्यपि 'आदित्य' का सामान्य अर्थ 'सूर्य' ग्रहीत किया जाता है, परन्तु, मित्र, वरुण, प्रयंमा, भग घादि को भी आदित्य कहा गया है, इसका मूल कारण इतिहास है, क्योंकि कश्यपपत्नी अदिति के द्वादश पुत्र 'ध्रादित्य' कहे जाते हैं, क्योंकि अति प्राचीनकाल में एक पुरुष की ग्रनेक स्त्रियाँ होती थीं. तब पुत्र की स्थाति माता के नाम से होती थीं। पाणिनि के तद्वित अकरण में सूत्र है—'दित्यपत्यप्रत्यत्पत्याख्याः' (ग्रष्टाध्यायी 4-1-85 'दिति, अदिति आदित्य और पत्यन्त उत्तर पद से 'ध्य' प्रत्य होता है, अतः अदिति के ये द्वादश पुत्र ग्रादित्य कहलाये—भग, अर्थमा, ग्रंश, मित्र, वरुण, घाता, विधाता विवस्वान् स्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु—जैसा कि वेदाचार्य शौनक ने बृह-हेवता में लिसा हैं

भगश्चैवार्यमांशश्च मित्रो वरुण एव च । धाता चैव विधाता च विवस्वांश्च महाद्युतिः । त्वष्टा पूषा तयैवेन्द्रो द्वावशो विष्णुरुच्यते ।। (5-147-148) भाषा की दृष्टि से भने ही नैश्वताधार्यगण 'ब्रादिस्य, और इन्द्रादि पदों

(बृह. उप. 512)

की किसी प्रकार भी व्याह्या कर लें, परन्तु वेदमन्त्रों का इन ऐतिहासिक अविति पुत्रों (आदित्यों) से घनिष्ठ सम्बन्ध था, विशेषतः विवस्वान् आदित्य (सूर्य), इन्द्र और विष्णु का वेद धौर भारतीय इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसी-लिए प्राचीनकाल में इन्द्र धौर सूर्य तथा उत्तरकाल में दिष्णु की पूजा भारत में सर्विधिक होती थी। वश्ण ग्रादि आदित्यों का सम्बन्ध भारत की अपेक्षा ईरानादि से अधिक था, ग्रातः भारत में इनकी उपेक्षा हुई। भारतीय प्रजा मुख्यत विवस्वान् ग्रादित्य और पुरूरला ऐड की सन्तान थी—

'भ्रावित्य इसाः प्रजा।' (काठक संहिता) 'द्वय्यो ह वाः इदमग्रे प्रजा आसुः भ्रावित्याद्यवैवागिरसद्य ।' (शतपथन्नाह्मण 3-5-1-13) 'एडीदच वा इसाः प्रजा।' (काठकसंहिता)

विवस्वान् मादित्य एक प्रजापति थे, इनके दो पुत्र-सनु भौर यस भी प्रजापति थे, दो अधिवनीकुमार भी विवस्वान् मादित्य के पुत्र थे। हम यह पिहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि निर्वचन द्वारा ऐतिहासिक व्यवित का मस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। यास्कीय निर्वचन का जह देय इतिहास का खण्डन करना नहीं है, उसके मूल अर्थ का प्रकाशन है। मतः वेदमन्त्रों का ऐतिहासिक पृथिवी-वासी विवस्वान् मादित्य आदि से चनिष्ठ सम्बन्ध था, यद्यपि मादित्य, इन्द्र मादि पद मदितिपुत्रों से पूर्व भी थे, परन्तु उनका चनिष्ठ सम्बन्ध मन्त्रों से होगया, इसीलिए यासक ने लिखा है—'ऋषेद्र व्हार्थस्य प्रीतिमंवत्यास्य।न संयुक्ता', इसलिए विवस्वान् सूर्य को आदितेय कहा गया है—

'त्रयः प्राजापत्या देवा मनुष्या असुराः ।'

'सूर्यमादितेयम्।' (ऋ. 10--88-11)

जिस प्रकार अगस्त्य के नाम पर एक तारे का नाम प्रगस्त्य रखा गया दक्ष की सत्ताईस पुत्रियों (रोहिणी आदि) के नाम से सत्ताईस नक्षत्रों के नाम रखें गये, विशव्छ आदि सप्तिषयों के नाम पर सात प्रसिद्ध तारे सप्तिष कहलाये उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के नाम पर ध्रुव नक्षत्र का नामकरण हुग्रा, ग्रंगिरा के पुत्र बृहस्पति, भागव शुक्र (ग्रसुरगुरु) ग्रित्रिपुत्र सोम और सोम पुत्र बुष

(इला का पित और पुरूरवा का पिता) के नाम पर कमशः बृहस्पित, शुक्र, चन्द्रमा (सोम) और बुध ग्रहों के नाम रखे गये। प्राचीन द्वीपों, देशों जनपदों पर्वतों, निदयों, नगरों और ग्रामों के नाम भी इसी प्रकार ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर रखे गये थे, अधिक उदाहरण देने की ग्रावश्यकता नहीं है, दानव मर्क, षण्ड आदि के नाम से योरोपीय देश (डेनमार्क, स्कण्डेनेविया) प्रादि के उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं अतः नामकरण की यह प्रवृत्ति प्राचीन भारतवर्ष में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में थी। भारतवेश का नाम स्वयं क्ष्रधभ पुत्र भरत के नाम से प्रथित हुआ।

यह उदाहरण विस्तार से इसलिए दिये गये हैं कि आकाशस्थ सूर्यं (आदित्य) का नाम विवस्वान् ग्रादित्य के नाम पर ही रखा गया था। ग्रतः विवस्वान् आदित्य के नाम पर ही रखा गया था। ग्रतः विवस्वान् आदित्य और सूर्यं इन तीनों नामों से ऐतिहासिक ग्रीर प्राकृतिक दोनों ही सूर्यों का सन्देह होता है, विवस्वान् का एक नाम 'अद्यव' भी था, अतः जो नाम अदिति पुत्र विवस्वान् के थे, वें ही पर्याय सूर्यं नक्षत्र के होगये। इन चारों नामों का निर्वचन यथास्थान किया जायेगा इस विवेचन का तात्पर्यं यही है कि ऐतिहासिक पुरुषों का नक्षत्रनामों ग्रीर वेदसन्त्रों से वया सम्बन्ध है।

यास्क ने प्रमुखतः आकाशीय सूर्यं को ही घ्यान में रखकर 'ग्रादित्य' पद का निर्वचन किया है—'ग्रादित्यः कस्मात्। आवत्ते रसान्। ग्रावत्ते भासं ज्योतिषाम्। आदीप्तो भासेति वा। अदितेः पुत्र इति वा। अल्पप्रयोगस्त्वस्य।' (नि. 2-13)। 'पृथिवी के रसों को ग्रहण करता है, (दिन में) ज्योतिषों (नक्षत्रों) के प्रकाश को हर लेता है, अथवा यह प्रकाश से दीप्त है। ग्रथवा ग्रादिति का पुत्र होने से इसे 'आदित्य' कहते हैं। परन्तु 'अदितिपुत्र' ग्रथं में

<sup>1.</sup> या तो विवस्वान् (प्रदितिपुत्र) स्वयं तेज दौड़ते थे, या घोड़े पर चढ़कर दौड़ते थे, इसिलये उसकी 'भ्रव्य' संज्ञा हुई, वेद में अरवान्त मनुष्य नामों की प्रचुरता है, यह पिहले लिखा जा चुका है। 'सूर्य' शब्द का भी यही अर्थ है—दौड़ने या सरकने (सरपट) वाला, द्रष्टव्य, (निरुक्त 12/14), बृहद्देवता (7/128)। विवस्वान् पद का अर्थ है तेजस्वी—दोनों ही सूर्य तेजस्वी थे। प्रत्यक्ष भौर इतिहास से सिद्ध है।

'म्रादित्य' का वेद में कम प्रयोग है। यद्यपि 'म्रदिति' प्रकृति या पृथिवी को भी कहते हैं, परन्तु यास्क को ऐतिहासिक दाक्षायणी म्रदिति का पूर्ण ज्ञान था, यह भी स्मर्तेव्य है।

स्वः (=स्वर्ग) आदित्य (सूर्य) का ही नाम है, इसकी निरुक्ति यास्क ने 'सु घरणः' और 'सु ईरण' अर्थात् श्रेष्ठ गमनकत्ती या 'स्वृत रसान् 'रस या रिमओं को प्रचुरता से प्राप्त ।

पृथ्तिः---प्र+अवनते = तेज दौड़ता या अतिव्यापक है, अथवा रस, ज्योति या प्रकाश को संस्पृष्ट करता है, श्रतः सूर्य का नाम पृथ्तिः हुआ।

नाकः— रस, भास, ज्योति का नेता  $\sqrt{-1}$  + शतृ प्रत्यय होने से सूर्य 'नाक' कहा जाता है। 'कम्' सुख को कहते हैं, अकम् न + दुःख का उल्टा सुख।

सुखा। अत: सुखदायक होने से सूर्य का नाम 'नाक:' हुमा। स्वगं, नाक, खुलोक आदि सभी सूर्यं के नाम हैं। 'दीं' 'दिव' या दिवु चमकने के अर्थ से बना, इसी प्रकार 'देव:' शब्द इसी धातु से बना। इनसे मिलती-जुलती 'दुल्' धातु है, जिसका भी यही ग्रयं होता है। ये एक ही श्राख्यात के तीन सावृत्य मूलक रूप हैं— √दिव्, √दिवु और √द्युत्। इन्हीं से खु:, देव:, दिव:, दिन: आदि पद बने हैं।

विष्टप्—यह सूर्य का ही नाम है, तीन लोकों को त्रिविष्टप् कहते हैं रस (जल), भास या ज्योति से आविष्ट (आ $+\sqrt{$ विश्+त: प्रत्यय) होने से यह विष्टप् कहलाता है।

नभ:—नभः भ्राकाश या सूर्यं का नाम है। √ानी से 'नेता भासाम्' अथवा 'ज्योतिषां प्रणय: (प्रकाशों का गमन या नयन) भ्रयवा 'मनः' (√ाभा दीप्तौ) का उल्टानभ: हुन्ना।

रिक्स——निघण्डु में रिक्स के पन्द्रह पर्याय हैं। इसकी निक्क्ति 'रिक्सर्य-मनाल्' ( $\sqrt{u}$  यम्) = नियन्त्रण करने से की गयी है।

विश्—विश् या दिशा के ब्राठ पर्याय वेद में हैं, यह 'दिशति' रूप (निर्देश) से व्यक्त की गई है। विश् के पर्याय काष्टा की निश्वित 'कान्त्वा स्थिता भवति' इस प्रकार की है। आदित्य, ग्रापः और ब्राजि (प्रतियोगिता) को भी काष्टा कहते थे। क्योंकि ये भी कमण (√कमु पादविक्षेप) करके स्थित होते हैं 'आप:' काष्टा के अर्थ में निम्न प्रसिद्ध ऋचा में है जो यास्क ने उद्धृत की है—(निश्वत 2116)—

अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्। वृत्रस्य निष्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रु:।।(ऋ. 1 थे 2 1 1 2 2 1 1 )

'निवेशन और स्थैर्य से हीन काष्ठों (श्रापों) के मध्य में मेघ या वृत्र का नम्न शरीर स्थित हुआ, जिसका इन्द्र शत्रु है वह वृत्र जलों में विचरण कर रहा है जो दीर्घ अन्धकार में शयन कर रहा है।"

यहीं पर यास्क ने लिखा है—'तत्को वृत्र: । मेध इति नै क्वता: । त्वाष्ट्रोऽ-सुर इस्यैतिहासिका: ।"

बृत्र:—इस शब्द का निर्वचन यास्क ने इस प्रकार किया है— 'वृत्रो वृणोतेवां वर्ततेवां वर्धतेवां।' ''आवरण करने से, वर्तमान होने से, या वर्धमान होने से, या वर्धमान होने से, या वर्धमान होने से, या वर्धमान होने से, 'वृत्र' पद बना । यही बात यास्क ने बाह्मणप्रवचन से पुष्ट की है— ''यदवृणोत्तदु वृत्रस्य वृत्रस्विति विज्ञायते । यदवर्तत तदु वृत्रस्य वृत्रस्विति विज्ञायते ।'' (नि० 2117) अवरणादि कार्य मेघ भ्रीर स्वाब्द्र वृत्रासुर दोनों पर घटते थे, इसीलिये यास्क ने लिखा—'तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णभवन्ति । यहिवन्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च । यदि मन्त्रों और ब्राह्मणों में मेघ भ्रौर ऐति-हासिक इन्द्रवृत्र-युद्ध का वर्णन नहीं होता तो युद्ध की उपमा का क्या भ्राभार होता ? अतः मन्त्र में दोनों ही भ्रमिप्राय अभिप्रेत हैं, यही यास्क का मन्तव्य है ।

रांत्रि:—इसके 23 पर्याय हैं। इसका निर्वचन 'प्ररमयित' 'उपरमयित' रूपों द्वारा  $\sqrt{x}$  रूपें से दिखाया गया है। 'राति' (वानार्थंक) रूप से भी 'रात्रिः बन सकता है। हमारे मत में तो 'वृणोित' से 'व' का लोप होने पर (अन्यकार काने के अर्थ में) 'रात्रिः' शब्द बना है। विरमण ( $\sqrt{x}$  स्पृ) से भी रात्रि का भाव ठीक बैठ जाता है। इसके आगे उद्या के पर्याय हैं।

महः—इसके 12 पर्याय हैं। इसका निर्वचन यास्क ने इस प्रकार किया ह—'उपाहरन्त्यस्मिन् कर्माण' (नि॰ 2।20) 'मनुष्य मिलकर (दिन में) काम करते हैं, इसलिये इसका नाम 'अहः' है। 'अहः' के कृष्ण और द्वेत दो भाग हैं (कृष्ण = रात्रि और द्वेत = दिन)—

अहरच कृष्णमहरजुँ नं च वि वर्ते ते रजसी वैद्याभिः।। (ऋ० ६।९।1)

मेघ:—इसके तीस पर्याय हैं। इसकी निष्पत्ति 'मेहतीति सतः' इस प्रकार 'मेहति' रूप से की हैं ( $\sqrt{$  मिह्—सेचने)।

मेघ के तीस नामों में से लोकमाषा और वेदभाषा में पर्वत के 19 पर्याय हैं — अद्रि:, ग्रावा, गोत्र:, वल:, घहन:, पुरुभोजा:, विलशान:, अस्मा, पर्वत:, गिरि:, व्रज:, चरु:, वराह: शंवर, रीहिण: रैवत:, फलिगः उपर: और उपल:।।

वेद में आप: और मेघ सम्बन्धी पर्याप्त विज्ञान मिलता है। वराहः आदि भी मेघ के नाम हैं, इसी नाम के आधार पर वराहावतार की कल्पना की गई, इसका मूल वेदमन्त्र में ही है।

बाक् — इसके निषण्ट में 57 पर्याय हैं। हम पहिले बता चुके हैं कि सभी पर्यायों के अर्थों में सूक्ष्म भेद थे, उत्तरकाल में इनको एकार्थंक घाटद माना गया, और अतिभाषा का एक-एक शब्द प्राय: एक-एक भाषा में रह गया, परन्तु अतिभाषा में सभी पर्याय थे। प्रत्येक पर्याय (शब्द) के नामकरण का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण था।

वाक् के 57 पर्यायों में से अधिकांश पद ब्वन्यार्थंक (शब्दार्थंक) आक्ष्यातों (धानुभ्रों) से निष्पन्न हैं। यहाँ पर हम केवल 'वाक्' और 'सरस्वती' पदों की चर्चा करेंगे। 'वाक्' शब्द √वच' से निष्पन्न हैं, जिसका अर्थ प्रसिद्ध है— बोलना। 'वच' का अर्थ ब्वनि भी होता है। इसी प्रकार 'सर्स्वती' शब्द का अर्थ होता है सर: (ब्वनि) विता च्वनिवती वाणी या नदी। इन दोनों में ही ब्विनि होती है 'सरस्' का भ्रयं 'जल' भी होता है, नदी का जल ब्विन (शब्द) करता है, इसिलये जलों से शब्द करने वाली का नाम हुआ 'सरस्वती', इसिलये सामान्य ब्विन वाली को भी सरस्वती कहा गया। 'नदी' शब्द का निर्वेचन भी इसी प्रकार है। नद या नाद का अर्थ आवाज होता है नदः (शब्दवती-) ही नदी हुई। इस भ्राधार (ब्विन या शब्द) पर सरस्वती और नदी शब्द पर्याय हुये। इसीलिये यास्क ने लिखा है—''सरस्वतीर्थेतस्य नदीवद् देवतावच्च निगमा

भवन्ति।" सरस्वती और नदी के देवतावत् और नदीवत् निगम (शब्दार्थं निर्वचन) होते हैं सरस्वती को नदी या वाणी कुछ भी माना जाय, मन्त्र में दोनों ही देवता हैं सरस्वती को नदी या वाणी कुछ भी माना जाय, मन्त्र में दोनों ही देवता हैं और उनका समान अर्थ है। म्रत: पाश्चात्यानुगामी श्री काशीनाथ राजवाड़े म्रादि का यह मानना कि ऋग्वेद में वाग् रूप सरस्वती देवता का उल्लेख नहीं हुम्रा है, सरासर अज्ञान और अन्याय है, अत: 'सुवृक्तिभि: सरस्वतीमा विवासम धीतिभि:' (ऋ० 616112) में वाग्रूष्प और नदी रूप दोनों ही स्तृतियाँ हैं, क्योंकि केवल इसे नदी की स्तृति माना जाय तो नदी भी तो वाणी का नाम है, (नद=घ्विन=वती=नदी=वाणी) सरस्वती को 'सुवृक्तिभि:' (स्तृतियों) और घीतिभि: (बुढियों) से सेवा करना वाक् के लिये धिक सार्थंक है न कि जलवाली नदी के लिये।

उदक्तम् — निघण्टु या वेद में सर्वाधिक (101) पर्याय जल के ही हैं। यास्क ने केवल 'उनत्तीति सतः' — भिगोता है इतनी ही उदक की निरुक्ति की है। अन्यत्र बृबूक आदि उदक पर्यायों का निर्वचन किया है। वैदिक संहिताओं में उदक का अर्थ निर्वचन इस प्रकार है — 'उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदक मुच्यते' (मैं० स० 2113110)।

नवी—इसके 37 पर्याय हैं। यास्क ने लिखा है कि ये नदियाँ शब्दवती होती है इसलिये इनको ऐसा कहते हैं—'नदना इमा भवन्ति। शब्दवस्यः (नि॰ 2124)। नदी का विशेष विवेचन ऊपर किया जा चुका है।

अध्यः— निषण्टु में 26 पर्याय हैं। इनमें से झन्तिम आठ बहुवचन में ही वेद में प्रयुक्त हुये हैं। अस्व निर्वचन इस प्रकार हैं— 'झस्वनुतेऽध्वानम्' महाशनो भवतीतिया (नि॰ 2।27) जो मार्ग को व्याप्त करता है या बहुत खाने वाला होता है (क्योंकि √ झश) के व्याप्त करना और खाना दोनों ही अर्थ होते हैं)

वेद में अथव और उसके पर्याय दिशका इत्यादि का अर्थ केवल घोड़ा नहीं है, वे अनेकार्यक है यथा नक्षत्रों या सूर्य को भी अथव कहते हैं। वेद में सूर्य के सात हरित (अथव) कहे गये हैं—

'सप्त त्वा इरितो रथे वहन्ति सूर्य। (ऋ० 1/50/8)।

निघण्टु में लिखा है कि इन्द्र के दो घोड़े हरी कहलाते हैं। अग्नि का अश्व रोहित है। म्रादित्य (सूर्य) के (सप्त) अश्व हरित हैं। सूर्य के अश्वों (किरणों) का नाम ही श्येनाः, सुगर्णाः, हंसासः, पत ङ्गा आदि है।

कर्म — इसके ग्रपः, अप्तः कर्बरम् शची इत्यादि 26 पर्याय हैं। कर्म शब्द की निष्पत्ति क्रिया (क्रियते) से हुई है।

अपरयम्—इसके 15 पर्याय हैं। 'अपरयं कस्मात्। अपततं भवति। वानेन पततिति वा।' (नि० 311) ''अपतत (विस्तृत चसन्ति) होता है अथवा इससे (पुत्रादि) से वंश पितत नहीं होता अत यह 'अपस्यम्' है। अपस्य के सन्दर्भ में यास्क ने 'परिषद्यं हारणस्य रेक्णः' (ऋ० 71417) और 'नहिप्रभायारणः सुशेवः' (ऋ० 71418) ये दो ऋचार्ये उद्भूत की हैं, जिनमें औरसिभन्न दायाद की निन्दा की है, इससे प्रतीत होता है कि उस समय (यास्ककाल) में यह विषय इतना महत्त्वपूर्ण था कि निरुक्त जैसे शास्त्र में यास्क ने इसका विवाद उठाया। मनुस्मृति का एक श्लोक भी उद्धत किया है—

ग्रविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मेतः । मिथुनानां विसर्गादौ मनुःस्वायंमुवोऽत्रवीत् ॥

मनुष्यः — 'मत्वा कर्माणि सीव्यतिः' मनन करके या जानकर मनुष्य कार्यं करता है। प्रथवा 'मनस्यमानेन सृष्टाः। मनस्यतिपुनर्मनस्वीभावे। मनोर-पत्यम्। मनुषोवा।'' 'विन्तन करके मनु ने उत्पन्न किया, अथवा मनस्वी (मनोयुक्त = बुद्धियुक्त) होने कारण, अथवा मनु का अपत्य होने से 'मनुष्य' नाम हुआ।

मन्त्रों में नहुष:, यदव:, अनव:, पूरव:, ब्रुह्मव:, और तुर्वशाः, मनुष्य के पर्यायवाची हैं। हम पूर्व लिख चुके हैं कि नाम सनातन हैं, ययातिपुत्रों ने यदु आदि नाम वेदपदों से लेकर रखे। परन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं है कहीं-कहीं ऐतिहासिक यदु आदि का उल्लेख भी है।

पञ्चलनाः —यह मनुष्य का पर्याय है। ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत है — तद्य वाच: प्रथमं मसीय येनासुरौं ग्रीभ देवा असाम।

उर्जाद् उत यज्ञियासः पञ्चजना मम होत्रं जुबच्बम् । (ऋ० 1015414)

"हे देवों! मैं आज वाणी के महत्व को जानता हूं, जिस (भाषा) ने अपुरों को जीत लिया। हे अन्ममक्षी और यज्ञिय पट्चननो। मेरे होत्र (यज्ञ) की उपासना करो।"

इस मन्त्र से भी सिद्ध है कि देव और असुरों का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, इस मन्त्र का स्पष्ट भाव है कि देवों ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, इसको पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में कि 'पञ्चजन' कौन है, यास्क ने बिभिन्न मत उद्धृत किये हैं। एक मत से गन्धर्व, पितर, देव, अमुर और राक्षस-पञ्चजन हैं, औपमन्यव के मत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पृष्ट और निषाद ये पौच वर्ण पञ्चजन हैं, इस सम्बन्ध में शौनक ने ऐतरेय काह्मण का मत उद्धृत किया हैं—'गन्धर्व, अप्सरा, देव, मनुष्य, पितर और नाग ये पञ्चजन हैं। आस्मवादियों के मत में चक्षुः, श्रोत्र, मनः, वाक् और प्राण-पञ्चजन हैं। आस्मवादियों के मत में चक्षुः, श्रोत्र, मनः, वाक् और प्राण-पञ्चजन हैं।

बाहु:---मनुष्य बाहुओं से कर्मों को बाँधता या सम्पन्न करता है इसिनये इनका यह नाम है--- 'प्रबाधते आभ्यां कर्माणि'; (नि॰ 318)।

श्रञ्जुल:— इसका निर्वचन इस प्रकार है—अग्रगासिनी, अग्रगालिनी (गलनेवाली या गलानेवाली), श्रग्रकारिणी, अग्रसारिणी अथवा अङ्कित होती है या अञ्चना (प्राप्त होने वाली). या अभ्यञ्जन करती हैं अतः ये श्रञ्जुल कृहलाती हैं। अञ्जुल के पर्याय—अवनयः, कक्ष्याः, योक्त्राणिः, योजनानि, अभीशवः, ग्रजरसः ग्रौर धुर: एक ही मन्त्र में उल्लिखित हैं—

दशावनिभ्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्त्रभ्यो दशयोजनेभ्य: ।

दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेम्यो दशधुरो दशयुक्ता वहद्म्य: ॥ (ऋ॰ 1019417)

अन्तम्—इसकै 28 पर्याय हैं। इसका निर्वचन यास्क ने इस प्रकार किया हैं—"भ्रन्नं कस्मात्। आनतं भूतेभ्यः। अत्तेवां।" (नि० 319)। 'भ्रन्नं किससे? प्राणियों के लिये नमन करता है (भुक्तता) है। अथवा √अद = (भक्षणे) से 'क्तः' प्रत्यय लगाने पर बना है (त को नकार होने पर)। श्री सिद्धेश्वर वर्मा ने 'भ्रानतं भूतेभ्यः' इस निर्वचन की आलोचना की है और जिल्ला कि 'भ्रन्न' शब्द की ब्युत्पत्ति एक साधारण विद्यार्थी भी बता सकता है

(ग्रद धातु से) । पं भगवहत्त ने इस सम्बन्ध में वर्मा जी की कठोर म्रालो-चना की है—''व्युत्पत्ति और निवंचन में महदन्तर हैं '''ंव्युत्पत्ति और निवंचन में महदन्तर हैं ''ंव्युत्पत्ति और निवंचन में महदन्तर हैं ''ंव्युत किया है, जिसका एक ग्रंश है—'स्वन्तमन्तमुदाहृतम्' 'पककर नरम हो जाने को' 'अन्त' कहते हैं।" (निरुक्तशास्त्र (पृठ 163-164)। अन्त का एक पर्याय निष्ठप्टु में ही 'नमः' है, एक अन्य पर्याय 'पितुः' है जिसका अँग्रेजी आदि में 'फूड' रूप मिलता है।

धनम्—इसको 'धिनोति' से निष्पन माना है, जिसका अर्थ है तृष्ति करना । वा प्रीतिकारक अर्थ भी होता है ।

गो के अध्या आदि नौ पर्यायों में से किसी भी व्याख्या नहीं की । यहां 'गो' पृथ्वी नामों से पृथक् पढ़ा गया है।

क्रोधादि के पर्यायों का हमने निघण्डुकोशसङ्कलन में संग्रह कर दिया है। ति ति — निद्युत् को ति इत् कहते हैं— 'सा ह्यवताडयित । दूराच्च दृश्यते' ' वह ताडती (मारती) है। 'ति इत्' निकटता का भी पर्याय है।

वज्य:—'वर्जयतीति सतः'; विजित करने (या वध) करने से इसका नामः वज्य (वर्जक) है। इसके 18 पर्यायों में 'एक कुरस' भी है, कुस्स की निष्पत्ति  $\sqrt{g}$ न्त (काटने) से है।

ईश्वर:—इसके चार पर्याय हैं। ईश्वर का मुख्य अयं स्वामी है, इसके पर्याय 'इनः' का वेद में बहुधा प्रयोग है—

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः (ऋ० 1।164।21)

इनः का निर्वचन है — 'सनितः ऐश्वर्येणेतिवा, सनितमनेनैश्वर्यमिति वा'', (नि॰ 3।11), ऐश्वर्यं को प्राप्त या ऐश्वर्यंसहित ।

बहु—इसका निर्वचन √मू से है, 'म्' का 'ब' हो गया है, परन्तु 'मूयान्' 'प्रमूत' आदि में भ ही अवशिष्ट है।

हरनः — √ हरस (घटने च्या कम अर्थ में) से हरनः बना है। महत्—इसके 25 पर्याय हैं। √ मह्या √ मंह से येःरूप बना हैं। इसी प्रकार गृह, रूप, प्रशस्य, प्रज्ञा आदि के लघु निर्वचन यास्क ने बताये हैं। इन सबको उद्धृत करके हम ग्रन्थ विस्तार नहीं करना चाहते।

तस्करः—इसका एक पर्याय वनर्गू है— 'वनर्गू वनगामिनी' चोर या दस्युं प्रायः निर्जन वन में रहते हैं अतः उनकी संज्ञा हुई वनर्गू।

इसका एक पर्याय 'तपु:' है, जिससे अंग्रेजी का 'थीफ' (thief) बना। 'त' का' थ' और 'प' का 'फ' हुआ, ग्रिम—िनयम के अनुसार। 'तप्' या 'तस्' पाप या 'चोरी' की संज्ञा थी, इशीलिये कमशः 'तपु:' और 'तस्कर' शब्द बने। यास्क ने इसका निर्वेचन इस प्रकार किया है—'तस्करस्तत्करोति यत्पापकमिति नैश्वताः; (नि॰ 3114)।

वेवर:—'द्वितीयो वर उच्यते' 'द्वि' का 'दे' बन गया, अतः रूप हुआ देवरः। विश्ववा—इसका निबंचन विद्वानों को कुछ आकर्षित. करता है—'विश्ववा विश्वातृका भवित, विश्ववनाद्वा। विश्वावनाद्वेति चर्मेशिराः, (नि० 3।15)। विना धाता (अरने वाले) के होती है। √धूज् का प्रसिद्ध अर्थ है कम्पन, परन्तु इसके अनेक प्रथं हैं और अनेक गणों में परिगणित है इसका एक अर्थ घोना भी होता है, विध्वा धौत स्वेत वस्त्र पहनती है, इसलिये भी इसे विध्वा कह सकते हैं। चर्मशिरा ग्राचार्य के मत में इधर-उधर (विधावनात्) भागने के कारण यह विधवा कही जाती है।

जार:—इसका ही अपश्रकाः है हिन्दी का 'यार' शब्द. जो प्रायः कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त होना है। यास्क ने लिखा है—आदित्योऽत्रजार उच्यते' रात्रे-जंरियता। स एव भासाम्।' (नि० 3।16), ''रात्रि को जीर्ण करने के कारण सूर्य जार कहा जाता है, वह अन्य तारों की ज्योति को भी जीर्ण करता है। 'स्वसुर्जारः श्रुणोतु नः' (ऋ० 6।55।5) मन्त्र में यहां स्वसा उषा का जार (आदित्य) कहा है, अथवा यहां मनुष्य जार (व्यमिचारी) भी अभिप्रेत हो सकता है।

'थां' प्रत्यय-विद में पञ्चथा, 'सप्तथा' 'भ' के स्थान पर प्रयुक्त होता था, इसी प्रकार---'प्रत्नथा पूर्वथा विश्वयेमथा' (ऋ० 514411) में 'था' प्रत्यय प्रता, पूर्व, विश्व और इस के साथ लगा है। यह प्रत्यय उत्तरकालीन संस्कृत में नहीं मिलता, परन्तु ग्रॅंग्रेजी के फिल्प, सेवेन्य आदि में मिलता है। म्रत: ग्रॅंग्रेजी का मूल प्राचीन दैत्यभाषा है जो अतिभाषा का ही एक म्लेच्छ (विकृत) रूप थी, यह पार्थक्य वामन विष्णु ग्रीर असुर बिल के समय हो गया था।

ऋषिनामनिवंचन—यास्क ने अनेक ऋषिनामों का इस प्रकार निवंचन किया है—'अचिषु मृगुः सम्बम्ब । मृगुर्मृ ज्यमानो न देहे । अङ्गारेष्विङ्गराः धर्मव तृतीयमृच्छतेत्युचः । तस्मादितः । न त्रय इति । विखननाद् वैखानसः । भरणाद्भरद्वाजः । विरूपो नानारूपः", (नि॰ 3।17) 'अचियों में मृगु (मृजुः— मृगुः) हुआ । मृज्यमान (मृनता) हुझा जला नहीं । झङ्गारों से अङ्गिरा पैदा हूआ । यहीं तीसरे को खोजो, ऐसा ऋषिगण या देव बोले । इसलिये अत्र— नि (अत्रिः) नाम हुझा । विखनन (खोदने) से वैखानस और भरण पोषण से भरद्वाज नाम प्रसिद्ध हुये ।

इन आख्यानों का प्राकृतिक घटनाओं से सम्बन्ध हो सकता है, परन्तु
भूगु, अिक्तरा और अित का मानवीय इतिहास से भी पूर्ण सम्बन्ध है, यह
स्वस्थबुद्धि प्रत्येक नैक्त मानेगा। झादिम भूगु, अिक्तरा और अित का
सम्बन्ध चाक्षुषमन्वन्तरकालीन प्रजापित प्रचेता से था, इसका पुत्र दक्ष हुमा,
मृग्वादि दक्ष के भ्राता और प्रचेता के पुत्र थे। उत्तरकाल में भूगु
को वरुण का पुत्र माना गया। प्रचेता, भृगु और वरुण के इतिहास में प्राचीन
काल में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसका विवेचन 'इतिहास' में किया
जायेगा। ऐतरेय, शतपथादिबाह्मणों में ही भूगु को वरुण का पुत्र कहा है,
स्रतः यह गड़बड़ महाभारत या व्यास से पूर्व ही हो गई थी, अतः इसका
समाधान कठिन है।

पशुपक्षिनामनिर्वचन-पास्क ने उपमा, लुप्तोपमा और वर्षोपमा के प्रसङ्ग

एक क्रोर मृगु वरुण के पुत्र हैं तो मृगु की भगिनी घिदिति के पुत्र वरुण हैं, वरुण और विष्णु अदिति के पुत्र हैं, परन्तु विष्णु की पत्नी मृगु की पुत्री थी, इसी प्रकार सोम की कन्या दक्ष को ब्याही और दक्ष की 27 कन्यायें सोम को ब्याही यहाँ इतिहास में कुछ न कुछ विस्मृति ध्रवश्य है, पुराणों में इस गड़बड़ का सङ्कृत है।

में कुछ प्रसिद्ध पशु-पक्षियों के नामों का निर्वचनित्दर्शन प्रस्तुत किया है— यथा सिंह और व्याघ्न की उपमा पूजा (महत्ता) अर्थ में होती है और इवा (कुता) ओर काक की मर्थापमा कृत्सित अर्थ में की जाती है। 'काक' यह नाम कुछ नैरुक्तों के मत में कौएं की घ्वनि (काँव-काँव) का अनुकरण है। यह शब्दानुकृति पिक्षनामों में बहुधा मिलती है। ग्रीपमन्यव के मत में यह शब्दा-नुकृति नहीं है। 'काक' उपकालतव्यो भवति' मर्थात् काक (कौग्रा) ग्रपवित्रता के कारण बहिष्करणीय (त्याज्य) है।

'श्वा' का निवंचन है—'घु' यायी शवतेर्वास्याद् गतिकर्मण: श्विसिर्ता।'' (ति॰ 3।18)। 'श्वा शीघ्न दौड़ता है, गत्यर्थंक √शव से भी 'श्वा' बना हो सकता है अथवा श्वस (श्विसित) = साँस लेने से हो सकता है क्योंकि कुत्ता . तेज साँस लेता है, विशेषतः ग्रीष्मकाल में।

'सिंह' का निवंचन सहने से या हिंसा से हिन्त (मारने) से हो सकता है। 'हिंस' का विपरीत 'सिंह' वन सकता है यह विपर्यय का उदाहरण है।

यज्ञ — यह स्पष्टतः ही √यज् से ल्युत्पन्न है, लेकिन यास्क ने याञ्चा' आदि से भी इसकी निरुक्ति संभावित की है।

ऋति क्—'ऋ' घातु गत्यर्थंक या सत्यार्थंक है जिससे 'ऋत' शब्द बना। इसी से ग्रेंग्रेजी का 'राइट' (Right) ग्रापभंश हुआ। ऋत में 'उ'प्रत्यय लगाने पर 'ऋतुः' पद बना। ऋतु में यजन करने वाला 'ऋतुयाजी ही ऋत्विक् (ऋत्तिज् च ऋतु+ इज्) हुआ। अथवा ऋतु में ईरण (प्रेरणा) करने से प्रयवा ऋचा से (ऋग्यष्टा) यजन करने से भी यह 'ऋत्विक्' बन सकता है।

क्श्रम्—दर्भम् और भ्रमें कम् ये अल्पवाची हैं। दम्नोति से दभ्र भीर अवहृत (लघु किया जाना) ही भ्रमें क है।

ऋक और स्तृ—ये तारों के नाम हैं। ऋकाः सप्तर्षि तारों को भी कहते हैं। इसको अँग्रेजी में 'ग्रेट कीयर (great Bear) कहते हैं। ऋका रीछ को भीं कहते हैं। 'स्तृ' का रूप ही तारा और स्टार है। 'नक्षत्र' 'नक्षतेः गतिक मीं धातु से बना है, अथवा न क्षिणांति (न पतित) से। ऋक — ऊपर गति करने (उत् — ईणोंनि) से और स्तृ आकाश में विद्ये (स्तीणोंनीव) हुये से प्रतीत होने से कहे जाते हैं। शेप: और बैतस:—ये दोनों पुरुष की प्रजननेन्द्रिय के नाम हैं। 'शेप:' का ग्रन्य अर्थ भी होता हैं, यथा जुन:शेप ग्रादि में। विष्णु के नाम 'शिपिविध्ट:' में भी यह आख्यात निहित है। परन्तु यास्क ने प्रजनेन्द्रियार्थक अर्थ को पुष्ट करने के लिये दो ऋगंश उद्धत किये हैं—

'यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्', (ऋ० 10185137) 'त्रिः स्म माह्वः श्नथयो वैतसेन', (ऋ० 1019515)

'शेपः शपते: स्पृशतिकर्मणः', 'वैतसो वितस्तं भवति,, (नि॰ ३।२१) । 'शेपः शप धातु से स्पर्शं अर्थ में, और वैतस संकुचित होता है।

द्यावापृथिवी प्रादि का व्याख्यान और निर्वचन दैवतप्रकरण में किया जायेगा।

#### ग्रध्याय-सप्तम

## (अनवगतसंस्कारपदनिर्वचन)

### (ऐकपदिक)

आचार्य यास्क ने निरुक्त में चतुर्थं से षष्ठ अध्यायपर्यन्त अनवगत संस्कारपदों का व्याख्यान किया है। इनको 'ऐकपिबक' भी कहते हैं, क्योंकि इन अध्यायों में एकपदों की व्याख्या की है। विज पदों का वैयाकरिणक स्वरूप (प्रकृति-प्रत्यय) सरलता से ज्ञात नहीं हो, वे 'अनवगतसंस्कारपद' हैं। यास्क ने इन अध्यायों में जिन पदों का व्याख्यान किया है, वे सभी 'धनगवत-संस्कारपद' प्रतीत नहीं होते; तथा च विस्तारमय से केवल कुछ महत्त्वपूर्ण पदों का ही यास्कीय व्याख्यान का समालोचन करेंगे।

जहा-—आचार्यने चतुर्थं अध्याय में सर्वप्रयम इसी एकपद का व्याख्यान किया है—

'जहा जघानेत्यर्थः (४।1)

'जहा' का 'काधान' अर्थात् 'मारा' यह अर्थ है। तदनन्तर यह मन्त्र उद्धृत किया है—

> को नुमर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत्। जहाको अस्मदीषते। (ऋ 8145137)।

मर्या-यह म्यं: से मर्या मनुष्य का नाम है प्रथवा 'नयाँदा' का अभिघान

 <sup>&#</sup>x27;एकपदःनां व्याख्यानम् ऐकपदिकम्'—(स्कन्द)—एक-एक पद का व्या-स्थान 'ऐकपदिक' कहलाता है।

है। पुराकाल भीर अब भी भारत में मृतपुक्ष का ग्राम की सीमा के बाहर दाह करते हैं अत: ग्रामसीमा का मृत (मर्य) से सम्बन्ध होने से उसकी 'मर्यादा' संज्ञा हुई।

शिताम् — यास्क ने यजुर्वेद (21143) से मन्त्रांश चढ्रुत किया है —
'पाववंत: श्रोणित: शितामत:'

यहाँ पर शिताम्' पद अनवगतसंस्कार और ग्रनेकार्थक पद है। यास्का-चार्य ने अनेक पूर्वाचार्यों के मत प्रदिशत करते हुए इस पद की विस्तृत व्यास्था की है, इसका निर्देशनमात्र द्रष्टव्य है—एक मत से 'शिताम्' मुजा का नाम है, शाकपृणि मत से यह योनि की संज्ञा है, तैटीिक के मत में यह कृष्ण यकृत् का अभिषान है। यकृत काटा (कृत्यते) जाता है, अत: उसकी यह संज्ञा है। आचार्य गालव के मत में 'शिताम्' का अर्थ द्वेतमांस (मेद = चर्बी) से है। 'शिति' (इयति) तंनुकरण अर्थ में है।

राषः — यह घन की संज्ञा है, ग्रथवा आराधना को राष्टः कहते हैं। रॉधने अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है।

दमूना—यास्क ने इसका निर्वचन इस प्रकार किया है— 'दमूना दममना वा। दानमना वा। दान्तमना वा। ग्रिप वादम इति गृहनाम। तन्मना स्यात्।' (नि० 4-4)।

'दान्त मन वाला दानी मन वाला ही दमूना है, 'दम' घर का नाम है। घर-घर में होने के कारण 'अग्नि' की 'दमूना' संज्ञा है।

भेहना — यह धन का नाम है। स्कन्द के अनुसार 'मेहना' एक पद है। गार्ग्य के मत में (म — इह — ना) तीन पद हैं। यास्क ने डसी मत को लिखा है — 'यन्म इह नास्तीति वा। त्रीणि मध्यमानि पदानि' (नि०४-४)। महनीय, मंहनीय [पूजनीय) या मेहनबील [वर्षणयोग्य] ही धन 'मेहना' है मह् 'मिह्' से मेघ और 'मघ' पद निष्पन्त हुये हैं।

कुरुतन ग्राबि पद - वेद मन्त्रों में कुरुतन, कत्तंन, हन्तन यातन इत्यादि

<sup>1.</sup> निरुक्त (413)।

लोट् बहुवचन में प्रयोग है, यास्क के सत में 'जुस्तन' ग्रादि में 'न' ग्राक्षर सर्वेत्र निरर्थंक है, लेकिन यह वेदोत्तरकालीन व्याकरणों या लौकिक भाषा की दृष्टि से ही है वेद में 'तन' प्रत्यय सार्थंक ही था। जिस प्रकार प्रतेक धातुग्रों में 'टु' भीर 'डु' अनुबन्ध दैत्य-देवयुग में सार्थंक थे और भाषा में इनका प्रयोग होता था। परन्तु इस समय वेदमन्त्रों तक में 'टु' या 'डु' का घातु के साथ प्रयोग नहीं मिलता, परन्तु ग्रंग्रेजी में 'डू' (Do) त्रिया से इसके प्रयोग की पुष्टि होती है, इसी प्रकार 'डुपचष्' का ही एक रूप ड्रिक (Drink) है, यहाँ पर भी 'डु' क्रियां ग्रविष्टा ग्राहे कि स्वां ग्रविष्ट होती है, इसी प्रकार 'डुपचष्' का ही एक रूप ड्रिक (Drink) है, यहाँ पर भी 'डु' क्रियां ग्रविष्ट है।

तितज्ञ छाननी या छन्नी के अर्थ में यह पद वेदमन्त्र में 'आया है' 'सबतु-मिव तितज्ञा पुनन्तो यत्र' (ऋ॰ 10-71-2) । जिसमें सफाई या परिपवन हो बह छन्नी है, क्योंकि इसमें छेद (तुन्न्वत्) होते हैं अतः इसकी यह संज्ञा हुई । तितज्ञ के समान प्रज्ञा में भी स्वरसिध नहीं हुई । यह वैदिक सिध के विशिष्ट जदाहरण है।

मन्दू—यह√मद या√मदि से प्रत्यय लगाकर बना है यास्क ने लिखा है 'मन्दू मदिष्णू' सदा प्रमुदित [हर्षित] इन्द्र ध्रौर मरुद्गण।

ईर्मान्तासः—निम्न मंत्र में अनेक पद अनवगतसंस्कार है— ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः संशूरणासो दिव्यासो प्रत्याः ।

हंसा इव श्रेणिशो वतन्ते यदाक्षिषुर्विव्यमण्यमस्वाः (ऋ. 1-163)

यास्क के व्याख्यान एवं ब्राह्मणप्रवचनों से प्रतीत होता है कि इस मंत्र में उल्लिखित अदव (घोड़े) लौकिक नहीं हैं, स्वयं मंत्र में दिव्यादवों का संकेत है। ये दिव्य प्रदव ग्रह नक्षत्रादि ही है। 'ईम्मितासः' का धर्य है श्रेष्ठ या पृथु स्थूल अन्त वाले—'समीरितान्ताः। पृथ्वन्ता वा।' 'सिलिकमध्यमाः का धर्य है संगत मध्यम वाले या दीर्षमध्यम वाले।

लोधम्--'लोधं नयन्ति पशुं मन्यमानाः' (ऋ० 3-53-23)। यहाँ 'लोध'

<sup>(1)</sup> यथा--'ट्नदि' भौर 'ट्रमस्जो' इत्यावि में ।

<sup>(2) &#</sup>x27;डुकुञा्' डुदाञा्' और 'डुपचष्' इत्यादि में ।

का मर्थं लुब्ध या लोभी है---'लुब्धमृषि नयन्ति पशुं मन्यमाना' (नि० 4-14)

्रशीरम्—यह ग्रग्नि के विशेषण के रूप में है। ग्रनुशायी—सर्वभूतो में स्थित (शयनशील) अग्नि।

कनीनका—यहाँ कन्या होती है, कन्याः कमनीया । ग्रथवा कनतेः कान्ति वाची घातु से यह निष्पन्त है।

तुग्वनि---तुग्व तीर्थ या घाट होता है, क्योंकि जन स्नानार्थ शीघ्र (तूर्ण) यहाँ माते हैं।

शुन्ध्यु:--- शोधन करने के कारण यह सूर्य की संज्ञा है।

श्रद्मसत्—अद्यया श्रद्म अन्त है, उसको देने वाली (सत्) सादिनी उषाहै।

इष्मिणः —यह मस्तों का विशेषण है —वे इष्मिणः —गति (इण्) वाले, इच्छा (इष्) या वृष्टि (ईक्षण) वाले हैं।

परितकम्या—इसकी ब्याख्या निक्क्त 11-25 में इस प्रकार की है—
'परितकम्या रात्रि:। परित एनां तकम् । तक्ष्मेत्युक्णनाम रात्रि के चारों ओर
उष्ण (गर्मी) होती है। परितकन का एक अर्थ परिश्रमण है। यह देवजुनी का
विशेषण भी हो सकता है, क्योंकि स्वा (या जुनी) रात्रि में परिश्रमण
करते हैं।

बदते—इसके अनेक अर्थ हैं—रक्षा, दान, विभाग, दाह, दयामान या उड डयन। मंत्रों में कुछ प्रयोग द्रष्टव्य है—'दयमानाः स्थाम (मैं० सं० 4-13 7)। 'दयते बनानि' (ऋ० 61615), 'दयमानी वि शत्रून् (ऋ० 313411, 'वायसो दोषा दयमानो अबूबुधत्'। उपर्युक्त मंत्रों में क्रमशः दया, दाह, हिंसा श्रीर उड़ने के अर्थ में 'दय' प्रयुक्त हुआ है।

अकूपारस्य वावने—-अकूपार आदित्य, समुद्र दूरपार, महापार और कच्छप को कहा जाता है। 'अकूरपारस्य दावने' का अर्थ हुआ पार न हो सकने वाला या पूर्ण दान । कच्छप को अकूपार इसलिए कहते है कि वह 'अकूपार कूप को नहीं जाता है, न कूपमृच्छतीति ।

सुतुकः — ग्राग्नि सुगति अव्वों द्वारा सुगमन है। इसी प्रकार 'सुप्रयाणाः' भी सुप्रगमनाः' है।

अप्रायुव: -- अप्रायुवो ध्रमाद्यन्तः । रक्षिता हच । 'अव' या 'यु' धातु से 'अप्रायुव: पद वना है जिसका अर्थ है अप्रमादशील या रक्षिता है।

च्यवनः—इसी प्रकार यह शब्द मी√च्युतिर् क्षरणे से निष्पन्न है।

रजः — रजः रजतेः रूप से (रंग) बना है। ज्योतिः, उदक, लोक ग्रौर असू-गहनी (रात्रि-दिन) रजः कहे जाते हैं, क्योकि इनका रूप या रंग होता रहता है।

ब्यन्तः या बी... इसके अनेक अर्थ हैं, व्यन्तः का अर्थ देखना (पश्यित) वीहि (खाना) इत्यादि है।

उस्त्रिया-यह गौ: का नाम है। क्यों कि इससे क्षीर का स्रवण होता है।

जामि—यह अनेकार्थंक पद है, इसका अर्थं भगिनी, मूर्लं या समान जातीय है।

शंयु:—'शं' सुख या शान्ति को कहते हैं, धतः 'शंयु' का अर्थ हुग्रा सुख प्राप्त कराने या मिलाने (√यु सिश्रणामिश्रणयोः) वाला । शंयु एक सामान्य संज्ञा है, परन्तु बृहस्पति आंगिरस का एक पुत्र भी शंयु बाईंस्पत्य था, इससे पूर्व भी यह शब्द था, यह मानना उचित है।

जसुरि:--- निम्न मंत्र में अनेक पद ग्रनवगतसंस्कार हैं---

उत स्मैनं वस्त्रमिंथ न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयो मरेषु । नीचायमानं जसुरिं न स्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम् ॥

(死0 413815)

वस्त्रमिथ, तायु, मरः, जसुरिः और श्येनः। वस्त्रमिथ (वस्त्रहरणकत्तां) मीर तायु स्तेन (चोर) के लिए हैं। भरः संग्राम का नाम है। जसुरि (—जसु —क्षेपणे) श्येन (बाज) का विशेषण है, जसुरिः का अर्थ है वेगगामी या शीझ आर्काता। श्येन प्रशंसनीय गमन करने वाले पक्षी (बाज) को कहते हैं।

वंसय:--- 'दंसय: कर्माणि' (नि० 4124) दंसय: कर्म का नाम है।

गातु: - यह-गम् या-गा से गमन वर्ष में है, जिसका अर्थ है मार्ग ।

तूताब-यह वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

चयसे यह चातयति (नाश करने) अर्थ में है।

पियारम् — 'पीयतिहिंसाकर्मा' पीयति का अर्थ है मारना 'देवपीयुः' का अर्थ हुआ 'देवों को मारने वाला।' यही अर्थ 'पियारः' का है।

वियुते— यु घातु मिश्रणामिश्रण झर्थ में प्रसिद्ध है, उसी से यह पद बना है। मंत्रों में प्रायः चावापृथिवी के प्रसंग में है जो दूर-दूर हैं— 'समान्या वियुते दूरें इते' (ऋ० 315417)।

सस्निम्-यह संस्नात मेघ की संज्ञा है।

श्रन्थ:--श्राध्यायनीय होने से यह यह 'अन्न' का नाम है।

असदचन्ती-- 'ग्रसज्यमाने' न मिले हुये (द्यावापृथिवी)।

वनुष्यति---यह हिसार्थक प्रयोग है--- 'वनुयाम वनुष्यतः' (ऋ० 814017)

दूडयः --- दूढ्यं दुर्घियं पापिधयम्'---यह पापी या मूर्खं का नाम है।

तरुष्यति यह भी हिंसार्थंक धातु है।

भन्दना-स्तुति को कहते हैं।

नदः—इसका अर्थं है स्तुति (या व्यनि), ध्वनिवती होने से ही सरिता को नदी कहते हैं।

ऊति—अवनात् (—भव) से संप्रसारणपूर्वक ऊतिः (रक्षा) पद बना है। पडिभः—सोमपानों या स्पर्शों की संज्ञा है—'पानैरिति वा। स्पाद्यानैरिति वा। स्पाद्यानैरिति वा। स्पर्शनैरिति वा।' (नि० 5-3)।

ससम्—'ससं न पन्यमाविदच्छुचन्तम्' (ऋ० 10-79-3) सुप्त (विलीन) माध्यमिक ज्योतिः (विद्युत्) जो अनित्यदर्शना है, उसको पुनः जाज्वत्यमान रूप में पाया।

काः—यह वात्य, प्रेष या सेवक की संज्ञा है। बराहः—वेद में यह महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक पद है। यह मुख्यत 'मेष' की संज्ञा थी, जिससे पुराणों में 'बराहाबतार' की कल्पना उपबृंहित हुई । मेघों ने सृष्टि के आदि में पृथिवी का उद्धार किया । वे मेघ स्वयम्मू (अह्या — विशाल) या स्वयम् उत्पन्न थे । उत्तरकाल में वराह (मेघ-को विष्णु का अवतार माना गया । निरुवत में 'वराह' पद के अनेक निर्वचन हैं जो द्रष्टब्य हैं – 'वराह मेघ होता है, बराहार: (उत्तम आहार:) पशु (श्कर) को वराह कहते हैं क्योंकि वह मुख से जड़ों को उखाड़ता (बृहति) है । वेद में जलों को चुराने या हरण करने वाले मेघ को वराह कहा है 'वराहमिन्द्र एमुषम्' (ऋ० 8-77-10) अङ्गिरस या बृह्यणस्पति भी वराह कहे जाते हैं, क्योंकि मेघ में ग्रान्न और रस दोनों हैं अतः यह मेघ की संज्ञा (ग्रांगरस) है —

'परयन्दिरण्यचकानयोदंष्ट्रान्विधावतो त्रराहृत्।' (ऋ० 1-88-5) स्वसराणि—दिन या अहानि की संज्ञा है।

शर्या—यह अङ्गुलियों का नाम है, क्योंकि कर्मों को सृजती हैं इषुः (सरकण्डे) भी शरा: हैं। यह शरः √श्रु (श्रुणाति —हिंसा) से निष्पन्न है।

अर्कः—देव को पूजते (ग्रचित) हैं इसिलये वह अर्क है, मन्त्र को भी अर्क कहते क्यों कि इससे भी अर्चाया स्तुति की जाती है। अर्क अन्न की संज्ञा है, क्यों कि प्राणी इसका सत्कार करते हैं अथवा यह अन्न प्राणियों की धर्चना करता है। एक वृक्ष की संज्ञा अर्क (अकडआ) है।

पितः -- यह रथनेमि की संज्ञा है। क्षुरपित भी होती है। धन्य -- यह अन्तरिक्ष (और ब्राकाश एवं मरुस्थल) की संज्ञा है। यक्षः --- यह बन्त की संज्ञा है, सिनम् भी अन्त कहा जाता है।

शिषिषिष्ट:—यह विष्णु का पर्याय है। नैक्तताचार्य विष्णु का प्रयं सूर्य करते हैं, परन्तु ऐतिहासिक विष्णु उनको अज्ञात नहीं था। यास्काचार्य को विष्णु का शिषिविष्ट नाम अत्यन्त प्रिय था, अतः महाभारत में नासुदेव कृष्ण के मुख से कथन है—यास्को मामृषिष्ट्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान् ।

धिपिविष्ट इति ह्यस्माद् गृह्यनामधरो ह्यहम् । स्तुत्वा मा शिपिविष्ट इति यास्क ऋषिददारधी । मत्प्रसादादधी नष्टं निरुक्तमधिजग्मिवान् ॥ (शान्ति० 342।72-73) यद्यपि यास्कीयनि रुक्त में यास्क द्वारा सम्पादित यज्ञों एवं शिपिविष्ट का कीई विशेष विवरण नहीं है ग्रीर न यह वांछनीय ही था, ग्रतः महाभारत के प्रमाण को परे नहीं फेंका जा सकता, इसका महत्य है। यास्क ने शिपिशिष्ट सम्बन्धी एक ऋक् उद्घृत की है—

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं मृत्प्रयद्भवक्षे शिपिविष्टोऽस्मि । मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बम्व ।। (ऋ॰ 7।100।6)

इस ऋचा को सूर्यपरक माना जाय, फिर भी इसमें विष्णु के दो ऐति-हासिक रूपों की स्पष्ट फलक (सङ्क्रीत) प्रकट है। बलि से भिक्षा माँगते समय वामन विष्णु भिक्षु (कौपीनधारी-नग्नप्रायः) थे और देवासुर संग्रामों में उनका कवचादियुक्त दूसरा रूप था। निरुक्त में इस मन्त्र का जो व्याख्यान लिखा है, उसका सार यहाँ लिखा जाता है। श्राचार्य औपमन्यव के मत में शिपिविष्ट कुरिसतार्थीय (निःदा) नाम है। शेप का अर्थ शिश्न भी होता है, 'शुन:शेप' पद में भी यही निन्दित मान समानिष्ट प्रतीत होता है। भौपमन्यन के मत में अप्रतिपन्नरिक्म सूर्य शेष (शिक्त) के समान नंगा होता है। परन्तु यास्क ने इस मन्त्र में शिपिविष्ट का प्रशंसात्मक अर्थ किया है। शेप का मर्थ सुन्दर रूप भी होता था, श्रेंग्रेजी में यह शब्द इसी अर्थ (Shape) में अभी तक मिलता है। यास्क ने उपर्युवत ऋचा का अर्थ किया है—'हे विष्णो। आपका विख्यात सुरूप प्रसिद्ध है। और ग्राप जो कहते हैं कि मैं 'शिपिविष्ट' (रूपाविष्ट) या निर्वेष्टित (वामन भिक्षुरूप में नग्न मनुष्य धथवा विरिश्म= मप्रतिपन्न रिक्म सूर्य) हूं। इस (बंदनीय) रूप को आप हमसे मत छिपाओ। क्यों कि युद्ध मूमि के भी आप अन्यरूप धारण करते हो।" वेद में विष्णुका श्चिपिविष्ट नाम प्रशंसनीय ही था, इसवी पुष्टि में यास्क ने एक द्वितीय ऋचा सद्धत की है-

> प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुनानि विद्वान् । (ऋ.० 7।100।5)

आधृणि:--- ग्राहृतदीप्ति या आगतकोध ही ग्राषृणि है। पृथुजया:--- पृथुजय: (महान्वेग) को कहा गया है।

भ्रथर्यु म् - यह गमनशील श्रर्थ में है।

काणुका - इसका अर्थ किया है प्रिय या संस्कृत (सुन्दर) सोमपात्र । सोम को तीस ग्रहों (प्यालों) में इन्द्र ने पीया । इन ग्रहों को मन्त्र में सरांसि (सरणशील) कहा है।

अधिगः -- यह मन्त्र, अग्नि, इन्द्र एवं धवर ऋत्विक् की संज्ञा है। आक्कूष--यह उच्चस्वर में पठनीय स्तोम का नाम है। उवंजी-- उक (बहुत) अञ्नुते (ज्यापती या खाती) है यह उवंशी विद्युत् का नाम है।

अप्सरा – इसको अप्सरा कहते हैं, क्योंकि विद्युत् आप (अप्-जल) में सरित (चलती) है अतः वह अप्सरा है, इतिहास में गन्धवों की स्त्रियां पार्थिय जल में चलती थीं अतः उनेंशी आदि ऐतिहासिक प्रप्सरायें भी हो चुकी हैं। अप्स रूप का नाम भी है, क्योंकि विद्युत् या अप्सरा रूपवती (दर्शनीय) होती हैं। अभक्ष्य को भी ग्रप्स कहा गया है। यास्क ने ऐतिहासिक उनेंशी और मित्रावरण का उल्लेख किया है और उसकी पुष्टि में ऋग्वेद (713311) मन्त्र भी उद्धृत किया है।

वाजस्पत्यम् श्रीर वाजगन्ध्यम् — वाज अन्य या बल को कहते हैं। अन्न या बल को प्राप्त करता है वही सोम वाजस्पत्य या वाजगन्ध्य है।

याणान्त पव प्रयोग— मन्त्रों में कीरयाणः, तौरयाणः, बह्रयाणः, हरयाणः आदि पद मिलते हैं, जिनका यास्काचार्यं ने क्रमशः कृतयान, तूर्णयान, ग्रहीत-यानः और हरमाणयानः अर्थं किया है। कृतयानः == तैयार यान, तूर्णयानः == शीद्यगामीयान (रथादि), ग्रह्मयाणः == शिथिलयान और हरयाणः == हरण-शीलयान।

निष्वपी—-√सप (या शेप) स्पर्श से निष्वपी पद बना है, जिसका अर्थ है स्त्रीकाम (कामुक) पुरुष ।

औपमन्यव आदि को 'शेप' (लिङ्ग) शब्द के कारण 'शिपिविष्ट' नाम निन्दार्थक प्रतीत हुआ होगा, जो स्पष्ट ही अस है। शेप का अर्थ रूप या सुरूप ही या। अँग्रेजी (Shape) का भी यही भाव है।

तूर्णाशम् — जो तूर्ण (शीघ्र) सब ओर व्याप्त (फैल) जाता है वह जल ही तूर्णाशम् है।

निचुम्पुण:—√चम (भक्षणे) से निचुम्पूण का ग्रथ सोम, समुद्र और अवभुष (स्तान) किया गया है।

वृक:—वेद में इस पद के जो अर्थ हैं उनका निर्वचन यास्काचार्य ने इस प्रकार किया है—'वृत्र चन्द्रमा भवति । विवृत्त ज्योतिष्को वा । विकृत ज्योतिष्को वा । विकृत ज्योतिष्को वा । 'वृक्त चन्द्रमा का अभिघान है, यह विवृत (प्रसृत) विकृत या विकान्त ज्योति वाला है । इस प्रर्थ की पुष्टि में आचार्य ने यह मन्त्र उद्घृत किया है —'ग्र क्यो मासक्वद् वृकः पथा यन्तं ददर्श ह । (ऋ० 1।105।18) आदित्य भी वृक कहा जाता है ।

भेड़िया थ्रौर कुत्ता भी वृक कहे जाते हैं। क्योंकि विकर्त्त (फाड़ने या काटने) से 'वृक' शब्द बना है। गीदड़ या श्रृगाल को भी वृक कहते हैं। वृक का ही विकृत (अपश्रंश) अंग्रेजी का वाल्फ (Wolf) शब्द है।

जोषवाकम् -- तूष्णीम् या चूप रहने को जोषवाकम् कहते हैं।

कृत्ति: -- कृत्तिति से कृत्ति -- चर्ममय वस्त्र अर्थ में प्रयुक्त है, रुद्र को कृति-वासाः कहते हैं।

रबब्नी - यह कितव (जुआरी) की संगा है।

नभन्तामन्यके समे —इसका अर्थं है = न भवन्तामन्ये सर्वे = सब अन्य नहीं हों (शत्रु हमारे)।

कुटस्य-यह कृतस्य (किये हुये) का वैदिकरूप है।

चर्षणिः  $-\sqrt{\exists \tau}$  (चलने) या  $\sqrt{\exists 1}$  (दर्शने) से बना है, जिसका धर्म है मनुष्य, पशु (पश्यकः = देखने वाला) या ग्रादित्य है, क्योंकि ग्रादित्य भी चलता है भौर देखता है ।

शम्बः -- यह वज्र की संज्ञा है। शम्ब से द्वी शम्बर बना है।

केपय:--पाप या कुरिसत करने वाला केपयः है। इसी से कपि शब्द मी बना है। कपि शब्द के सूर्य बन्दर आदि अनेक अर्थ हैं।

1. P. 1

बीरिटे—आचार्य तैटीकि मत में बीरिटे का अर्थ है अन्तरिक्ष । वी= वयित से और रिट==ईरित (उड़ने) से बना है, क्योंकि आकाश या अन्तरिक्ष में वय: (पक्षी) उड़ते हैं।

आशुशुक्षणि:—श्राशु — शीघ्र और शुका प्रर्थमी शीघ्र है। अथवा √शुग्जलाने के अर्थमें। क्षणोति का अर्थहैं जलाने से नाशा करता है वनादिका। अतः यह अग्निकी संज्ञा है।

काज्ञिः-इसका अर्थ है मुब्टि । मन्त्र है—'सघवन् काशिरिक्ते' (ऋ० 313015) कुणाहम्—क्वणन (ध्वनि) करने वाले सेघ को कुणाह कहा है ।

अलातृणः — अलम् — समर्थ है ग्रातृणः — तोड़ने या काटने में। यह मी मेघ की संज्ञा है।

सलूलकम्-यह संलुब्ध (लोभी) का नाम है। तपुषि:-सन्तापक अर्थ में है।

हैति:—यह √हन् (हन्तेः) से निष्पन्न है। इसी से 'हथियार' पद बना है। हेति का प्रर्थमारने वाला राक्षसादि भी होता है।

कत्ययम् – कत्याकं सुख कानाम है, श्रतः इसकाश्चर्यं हुआ सुखकारक पयः (जल)।

विल्रुह:—विल्लवणात्—विविध प्रकार से बहने से यह जलों की संज्ञा है। नक्षदाभम्—√नक्षत् का ग्रर्थ है समीप पहुंचना, दामम् दम्नोति (मारणे) से अतः नक्षदामम् का अर्थ हुआ निकट पहुँचकर मारने वाले (मेघ) को।

ततुरिम् - त्वरित गति वाला मेघ।

ज्ञान अर्थ है छोटा बोयुः—ग्रायुः का रूप है। ग्रतः अस्कृषोयुः का अर्थ हुग्रा—अल्पायु नहीं।

बृबदुक्षः -- बृहत् + उकथः =- महान् स्तोत्रवाला इन्द्र । ऋद्वरः -- ऋद्वरः, मृद्वरः सोम का विशेषण है ' पुलुकामः -- पुरुकामः (बहुत कामनाग्रों वाला मनुष्य) । भाऋद्वीकः -- ऋदु से ऋद्वीक (सीधी) प्रभा ।

असिन्वती—असम् खादन्त्यौ == ग्रच्छी प्रकार न खाती हुईं।
रजानाः — तटभूमि को तोड़-फोड़ (रुजन्ति) करने से यह नदियों की संज्ञा है।

जूणि:--जवित, जरित या द्रवित से जूणि == शीझ बहने से । यह शक्ति (हथियार) या सेना का विशेषण है ।

श्रोमना - √अव से रक्षार्थ में 'ओमना' प्रयोग है।

घंसम्-यह दिन का पर्याय है।

उपिस--- निकट श्रर्थ में।

प्रकलवित् -- कला श्रीर प्रकला का वेत्ता वर्णिक्।

श्रीणस्य— √िक्ष निवास अर्थ में भी है। जिससे क्षय एवं क्षोण पद बने हैं जिनका अर्थ है घर।

पाथः —अन्तरिक्ष का पर्याय हैं।

सवीमनि --- आज्ञा या अनुशासन अर्थ में।

विदय:--यज्ञ, विद्या, विज्ञान या सभा अर्थ में ।

मूरा अमूराः --- मूढ़ और अमूढ़ का रूप।

अमवान् — ग्रम == ग्रमात्य (मन्त्री) युक्त राजा ही ग्रमवान् ।

पाज:-पालन धर्य में या बल अर्थ में।

अष्टी-शीघ्र अर्थ में।

पुरन्धिः—बहु (पुरु) बुद्धि (भीः) वाला=भग, इन्द्र, या वरुण झथवा पुरों का दारियता=पुरन्दर (इन्द्र) ।

रिशादसः — हिंसकों को मारने वाले देवगण रिशादसः कहे जाते हैं।  $\sqrt{$ रिश ग्रीर  $\sqrt{$ दसु दोनों ही हिंसार्थक हैं।

सुबन्नः-शेष्ठ दाता ।

सुविदत्र:--श्रेष्ठ विद्वान् ।

गिर्वणाः—गीभिः=वचनों से वनयन्ति = स्तुति करते हैं जिनकी वे देव गिर्वणाः कहे जाते हैं। असूर्ते स्तें—सुसमीरिता = प्रेरित किये हुये ही असूर्ते स्तें हैं।
सम्यक् — अ — मा — कः = न प्राप्त हो मुफे (इस अर्थ में)।
यावृद्धिन् — यादृश (जैसा) का रूप।
जारयायि — उत्पन्त हुआ अर्थ में प्रयुक्त हैं।
युरुषः — गुग् (गर्मी) को रुधः (रोकनेवाली) आपः (जल)।
अमिनः — प्रमितः।
जज्फतीः — यह ऐसा शब्द करने के कारण ग्रापः की संज्ञा है।
अप्रतिदकुतः — विपरीत या उल्टा (विमुख न किया हुग्रा)।
तुञ्जः — दानार्थक घातु।
सकः — प्राफ्तमण।
उराणः — विस्तृतं होता हुग्रा।
स्तियानाम् — जमने से हिम या आपः की संज्ञा।
जवार — जवमानरोहि, (सूर्य) शीघ अपर रोहणकर्ता।
जक्षम् — गरूथम् गृणाति से — स्तुति या स्तोत्र अर्थ में।
वहंणा — वृद्धि।

इलीबिश:—इला = पृथिवी, बिल = दुर्ग = शयस्य (पृथिवी) के बिल या दुर्ग में सोने वाला वल या वृत्र (असुर)। कुरान में इलीबिश का रूप इबलीश मिलता है जो दुष्ट है।

विष्यित:-अनेकविध प्राप्त ।

जक्षा — √ उक्ष सेचने अर्थ में हैं उससे उक्षन्या उक्षा वृषभ वर्षणया सेचन प्रयं में ।ंनैरुन्तिक अर्थ इसका है सेक्ता। ग्रतः उक्षा सूर्यं, सोम, मस्त्, अरव या बैल किसी अर्थ में हो सकता है। उक्षा समुद्र या अन्तरिक्ष को भी कहा जाता है— उक्षा समुद्रो अरुषः … (ऋ० 5।47।3)। निम्न मन्त्र में उक्षा सोम का वाचक है—

उक्षाणं पृश्तिमपचन्त वीरा: । (ऋ 0 11164143) आचार्य शीनक ने इस सम्बन्ध में लिखा है—सोम उक्षा बृहद्दे 4141) उक्षा शक्ति, सोम (बल) या ईश्वर का वाचक भी है । 'जक्षास द्यावापृथिवी बिभर्ति' (ऋ० 10।31।8)। नुरोपम् — तूर्णं व्यापने से उदक की संज्ञा। रास्पिनः — रपित या रसित (शब्द करने या बहने से) यह भी उदकों की संज्ञा है।

प्रतहस् —प्राप्तवस् (घनप्राप्त) या ऐश्वर्यवान् । अष्टीवरी:—सुखकारक म्राप: । ऋचीषम:—ऋचा या स्तुति के समान । अनर्शरातिम् —ग्रनर्श —अनश्लील अपापयुक्त रातिम् —दान । मनर्वा—प्रपराश्चित —स्वयंसमर्थ ।

गल्दा—यास्क ने यहाँ गल्दा का अर्थ प्रवाह (गालनम्) किया है। निघण्टु में भाषा के पर्यायों में यह शब्द है, इस गल्दा का रूप ही भ्रँग्रेजी में लेंग्वेज (Language) है।

**मूर्णि:**—भ्रमणशील पशु ।

बकुर:--मा:+कर:= भास्कर:, भासमान या भयंकर । ज्योति, सूर्य या जदक अर्थ में यह बकुर राज्द है।

बेकनाटान् — वृद्धि (ब्याज) खाने वाले (वार्षु धिक) पणि (वणिक्) अंहुरः — ग्रंहर्श्वान् — ग्रहंकारी या ग्रंहस् — पाप वाला। वाताप्यम् — वात (वायु) से प्रापणीय या वर्षनशील उदक। लिबुजा— वतिः = बेल (लता)।

किविदंती—दाँतों से काटने वाली अथवा कटे दाँतों वाला (भग:) करू-लती इसी का रूप है, भग या पूषा अदन्तक हैं।

बुन्द:--बाण की संज्ञा। इसी के रूप बृन्द और बृन्दारक हैं।

## दैवतविज्ञान

यास्काचार्य ने निरुक्तशास्त्र के उत्तरषद्क (अध्याय 7 से 12 तक) में दैवतिज्ञान या वैदिक देवताओं के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया है, इससे बेद में दैवतिज्ञान का महत्व समक्षा जा सकता है। वेद का यज्ञविद्या से भी घनिष्ट सम्बन्ध है, अत: देवता और यज्ञ वेद के प्रधान विषय हैं, अत: दैवतिबज्ञान पर विचार करने से पूर्व अतिसंक्षेप में श्रीती यज्ञविद्या का स्पष्टीकरण करते हैं।

यज्ञ और त्रयीविद्या — न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने लिखा है कि यज्ञ ही मन्त्रों भीर ब्राह्मणप्रन्थों का प्रधानविषय है। वैदिक यज्ञविज्ञान को ही त्रयीविद्या कहते हैं। शतपथब्राह्मण में सूर्यमण्डल को ही त्रयीविद्या कहा है को तपती है—

'सैषा त्रय्येव विद्या तपति',

सूर्यं का मण्डल ही ऋग्वेद है, उसकी ग्रांच (किरण) सामलोक है और उसमें अग्वेद ही यजुर्वेद है—'यदेतन्मण्डलं तपित ""स ऋचां लोक:। अय यदेतदिचिदीच्यते तानि सामानि स साम्नां लोक:। एतिस्मन्मण्डले पुरुष: सोडिग्न:।

जगत् में सूर्य, अन्तरिक्ष (वायु) और पृथिवी-रूपी त्रिलोकी प्राकृतिक यज्ञ

<sup>1. &#</sup>x27;'यज्ञो मन्त्रवाह्मणस्य विषयः'', (वात्स्यायनभाष्य पृ० 283) ।

<sup>2.</sup> হা• সা০ (1131512)

सतत चल रहा है। इस प्राकृतिक यज्ञ (उत्पादन और वितरण प्रणाली) के आधार पर मानवीययज्ञों की कल्पना की गई, जैसा कि मनुने सङ्क्रीत किया है—

> अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुसामलक्षणम् ॥

धतः वेदों में त्रिस्थानीय (पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष और बुलोक स्थित) देवों की स्तुति है और उनके निमित्त यज्ञों का विधान है। अनि ही ऋग्वेद है, बायु (अन्तरिक्ष) ही यजुर्वेद है ग्रीर सूर्यनोक ही सामवेद है। तैत्तिरीय बाह्मण में कहा है—सभी मूर्तिमान् पदार्थ ऋग्वेद (ग्रिग्न) से उत्पन्न होते हैं। सब गतियाँ यजुः (बायु) से उत्पन्न होती हैं और सर्वतेज सामरूप (सूर्यरूप) हैं—

ऋरम्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहु:। सर्वा गितियांजुवी हैव शब्बत्। सर्व तेज: सामरूपं हि शश्वत्। सर्व हृदि ब्रह्मणा हैव सृष्टम्।।² यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप का कुछ आभास निम्न उद्धरणों से होगा— 'अग्नेवे धूमो जायते, धूमादश्रममश्राद् वृष्टि:" (शतपयब्राह्मण) 'अग्नेवे धूमो उत्पन्त होता है, धूम से अश्व (मेव) और मेव से वृष्टि होती है। मनुस्मृति और गीता में इसको और अधिक स्पष्ट किया है—

> अपनी प्रास्ताहुतिः सम्यक् आवित्यमुपतिष्ठते । श्रादित्याज्जायते वृष्टिस्ततोङ्ग्नं तत् प्रजा: ॥ (म० स्मृ०) श्रन्ताद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्तसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्षसमुद्भव: ॥ तस्मात्सर्वेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ (गी० 319115)

अत: वेद से यज्ञकर्म उत्पन्न हुआ। यज्ञ से प्रजा का पालन (वृष्टि, अन्नादि

<sup>1.</sup> म० स्मृ (2)

<sup>2.</sup> तै० बा० (1112) ।

कम से) होता है।1

यज्ञ भीर मन्त्र में देवताओं का क्या स्वरूप है, अब यह प्रतिपादित किया जाता है।

देव पदिनर्जन—आवार्य यास्क ने 'देव' पद का निर्वचन इस प्रकार किया है—'देवो दानाद् वा दीपनाद् वा चोतनाद् वा, चुस्थानो मवतीति वा'', (निरुक्त 7:15)—'दान देने के कारण, दीप्त होने से, चमकने से या चुसोक में स्थित होने से (दिव्य पदार्थ) देव कहलाते हैं। यह देवराब्द √दिव् घातु से अब प्रत्यय लगाकर बना है। √दिव् के अनेक अर्थ हैं, परन्तु देव बाब्द में चुित, स्तुति, कान्ति और गति ये चार माव ही माने जाने चाहिये। सूर्य, ग्रीन, पर्जन्य ग्रादि देवों के स्वरूप से यह सममना चाहिये कि इनमें दीप्ति, प्रकारा, चमक एवं गति है, अत: वे देव हैं। दिव्य और अदिव्य (यथा नदी, अस्व आदि) पदार्थ मो मन्त्रों में देव कहलाये जिनकी स्तुति की गई। ग्रतः स्तुति का देव से चनिष्ट सम्बन्ध हो गया। ऋग्वेद या ऋचा का ग्रयं ही स्तुति है, ब्रह्म का अर्थ मी स्तुति या काव्य है, अत: वेद मुख्यत: स्तुतियों के संग्रह हैं, ये स्तुतियाँ अनेक दिव्य और प्रदिव्य पदार्थों की की गई हैं, वे स्तुत पदार्थ देव कहलाते हैं।

सन्त्र में देवता का ज्ञान — वेदमन्त्रों में देवता की पहिचान के लिये अनेक शास्त्रों की रचना की, इनमें ऋ बेद के मन्त्रों की पहिचान के लिये शामक ने बृहद्देवताप्रत्य की रचना की। अतः मन्त्रों में देवता का ज्ञान आवश्यक ही नहीं अनिवाय है। इस इब्टि से मन्त्रों के दो विभाग स्पब्ट हैं जैसा कि यासक ने निर्देश किया है, प्रथम, 'आदिब्टदेवति ज्ञानन्त्र', जिन मन्त्रों में किसी देवता का स्पब्ट नाम निर्दिष्ट है। द्वितीय, 'अनादिब्टदेवति ज्ञानन्त्र' हैं जिन मन्त्रों में देवता का स्पब्ट ज्ञान नहीं होता। प्रथम प्रकार के मन्त्रों के ज्ञान की विधि यास्काचार्य ने इस प्रकार कही हैं— 'यत्काम ऋ विधियंस्यां देवतायामार्थपत्य-

यज्ञ द्वारा देवसृष्टि होती है और वे देवता (पर्मस्य-वर्षा) उत्पन्न होकर संसार का पालन करते हैं, यही तथ्य गीता में कहा गया है— देवान मावयतानेन ते देवा मावयन्तु व: 1"

मिच्छन् स्तृति प्रयुङ्कते, तहैवतः स मन्त्रो भवति (नि० 7।1)। "ऋषि, कामना करता हुआ, जिस देवता से अभीष्ट आर्थपत्यम् (वस्तु) चाहता है, उसी की स्तुति करता है और वह मन्त्र उसी देवता (तहैवतः) का होता है।

मन्त्र में देवता की पहिचान सभी वेदाचार्यों को अभीष्ट है, जैसाकि शौनकाचार्य ने कहा है—

> वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः। दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमधिगच्छति।।1

"प्रत्येक सन्त्र में देवता की पहिचान प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये। दैवतज्ञ ही मन्त्रों के यथायंभाव को समभ सक्ता है।"

शौनक ने यास्क के उपर्युक्त 'यरकाम ऋषिः' वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया है—

द्मर्थमिच्छन्तृषिर्देवं यं यमाहायमस्त्वित । प्राधान्येन स्तुवन्भक्त्या मन्त्रस्तदैव एव सः ॥²

'जिस पदार्थ की कामना करता हुआ ऋषि जिस देव की भक्तिपूर्वक प्रघानता से स्तुति करता हुआ कहता है कि 'यह हो', वह मन्त्र उसी देवता का होता है।

ग्रनादिष्टलिङ्गमन्त्रों में देवता को कर्म (यज्ञ) द्वारा समकता चाहिये, और मन्त्र ग्रीर कर्म से अज्ञात मन्त्र का देवता प्रजापति होता है—मन्त्रेषु ह्यनिरुक्ति पु देवतां कर्मतो बदेत्। मन्त्रतः कर्मतक्त्रेव प्रजापतिरसम्भवे।।

ब्राह्मणग्रन्थों में कहीं-कहीं यज्ञ का प्रधान देवता विष्णु को कहा है, कहीं इन्द्र या ग्रिन को। 'यथा यज्ञो वै विष्णुः' यह वाक्य ब्राह्मणग्रन्थों में बहुधा मिलता है। ऐतरेयब्राह्मण में अग्नि को ही सबदेवता कहा है— 'अग्निवें सर्वा देवताः' (ऐ॰ ब्रा॰ 111), पुनः कहा है— 'अग्निवें देवानामवमो विष्णुः परमः' (ऐ॰ ब्रा॰ 111) ''अग्नि देवों में कनिष्ठ और विष्णु परमदेव है।'' यहाँ पाथिव ग्रिन से तात्पर्यं है और विष्वव्यापी अग्नि या सूर्यं का नाम विष्णु है। सभी

<sup>1.</sup> बृहद्देवता (112); 2. बृहद्देवता (116); 3. बृह राज्यता (7116)

देवता एक ही शक्ति (अग्नि = परमात्मा) के रूप हैं इसकी पुष्टि स्वयं ऋग्वेद के इस मन्त्र से होती है—

> इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णौ गरुरमान् । एकं सिद्वेषा बहुषा वदन्त्यर्गिन यमं मातरिरवातमाहुः ।। (ऋ० 1।164।46) ।

'एक ही देवता को ऋषिगण बहुत नामों से कहते हैं— इन्द्र, मित्र, बरुण, अग्नि, दिट्य गरुत्मान् सुपर्ण। इसी अग्नि को मातरिख्वा (वायु) भीर यम कहते हैं।"

अनि का ही प्राचीनतम नाम 'इन्द्र' था। देवासुरों से पूर्व, जब ऐति-हासिक देवराज इन्द्र का जन्म भी नहीं हुमा था, कस्यप; पृष्, अङ्गिरा आदि ने अनि की स्तुति 'इन्द्र' नाम से की थी, अतः मनि की ही वृत्रहा और पुरन्दर संज्ञा थी, इसकी पुष्टि निम्न मन्त्र से होती है—

# त्वामग्ने पुष्करादधर्वा निरमन्थत ः ः वृत्रहणं पुरन्दरम्', (ऋग्वेद) ।

द्रविणोदाः अग्नि को इन्द्र कहा जाता था। इन्द्र अग्नि की संज्ञा थी इसकी पुष्टि में अन्य अनेक मन्त्र दिये जा सकते हैं। इन्षे (जलना) या इन्दर्त (चसकना) आदि से यास्क (नि० 1018) ने इन्द्रपद का निर्वचन किया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि इन्द्रपद अग्नि का ही पर्याय था। निरुक्त के टीका-कार दुर्गाचार्य ने स्पष्ट ही लिखा है— 'वैद्युतेन ज्योतिषा वाय्वाबोष्टितेन इन्द्राख्येन', (नि० 2116), "वायु से आवेष्टित इन्द्र संज्ञक वैद्युताग्नि द्वारा ।" अतः वायुवेष्टित विद्युत् या अग्नि का नाम ही इन्द्र था। अतः ध्रग्नि ही वेद का प्रधान देव है—सूर्यं भी दिव्याग्नि है अतः शौनकमत में—

भवद् मूतस्य भवस्य जङ्गमस्थावरस्य च । ग्रस्यैके सूर्यमेवैकं प्रभवंप्रलयं विदुः (बृहद्दे ० 1-61)

यज्ञ या यज्ञाञ्ज जिस देवता वाला होता है, उसमें प्रयुक्त मन्त्र भी उसी देवता वाला होता है। यज्ञ में अप्रयुक्त मन्त्रों का देवता प्रजापति होता है

नैक्कों के मत में उनका नाराशंस देवता है। अथवा यथेच्छ देवता की कल्पना करे।

ग्रत्यन्त ऐक्वयंवान् (महाभाग्य) होने से देवता की एक आत्मा बहुत प्रकार से स्तुत की जाती है, जैसे ग्रग्नि की जातवेदाः द्रविणोदा, वैश्वानर, बनस्पति ग्रादि नामों से स्तुति। ग्रथवा यों समभना चाहिये कि एक ही शक्ति की वेद में अनेक नामों से स्तुति की गई है।

े देवताओं की संख्या— निरुक्तशास्त्र में त्रिलोकी के तीन ही प्रमुख देवता माने गये हैं यथा पृथिवीलोक का अग्नि, अन्तरिक्षलोक का वायु (या इन्द्र) और द्युलोक का सूर्यया आदित्य। ऋग्वेद में प्रत्येक लोक के ग्यारह-ग्यारह देवता कथित हैं—

> ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ॥ (ऋ० 1।139।11)

ऋग्वेद (31919) में देवों की संस्या 3339 और शतपथक्राह्मण (11161114) में 3333 देवों का उल्लेख हैं। वेदों और पुराणों में देवों की प्रसिद्ध संख्या 33 ही है, वे इस प्रकार हैं—

'अष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादश झावित्यास्त एकिनशिवन्द्रस्यैन प्रजा-पतिरुच त्रयस्त्रिशाविति ।'' (वृ॰ उप॰ 31912) झाठ बसु हैं—अग्नि, पृथिवी, वाग्र, भन्तरिक, भ्रादित्य, खी, चन्द्रमा और नक्षत्र।

एकादशस्त्र वायुओं के प्रकार हैं और द्वादश आदित्य द्वादश मासों के रूप हैं। आदित्य सब कुछ ग्रादान (ग्रहण) करते हैं ग्रतः ग्रादित्य कहलाते हैं।

विद्युत्व्वित (स्तनियित्तु) ही इन्द्र है शौर यज्ञ ही प्रजापित है— 'स्तनिय-त्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापितिरिति', (शा० बा० 11।613|9), वायु, विद्युत् या अनि ही इन्द्र है और यज्ञ = (अनि) ही प्रजापित है। वेदों में यद्यपि ऐतिहासिक देवराज इन्द्रादि का अविद्यों का पूर्ण साम्य नहीं है, परन्तु ग्राख्यानसमय या इतिहास की छाया वेदमन्त्रों में सर्वत्र है, इसको अस्वीकार करना सत्य से ग्रांख मृँदना है। यद्यपि शतपथ में स्पष्टतः कहा है— तस्मादाहुर्ने तदिस्त सद्दैवासुर यदिवमन्वाख्याने त्ववुद्यत इतिहासे त्विति।" (इन्द्र-वृत्र आदि का युद्ध) मन्त्रों में वह नहीं हैं जो इतिहास में है। परन्तु मन्त्रों के आधार पर बाह्यणग्रंथों में इन्द्रसम्बन्धी अनेक उपाख्यान यथा गर्यातोपाख्यान, पुरुरवा उर्वशी उपाख्यान एवं स्वयं वृत्रवध सम्बन्धी आख्यान मिलते हैं। यास्क ने स्वयं इसीलिये जिला कि मन्त्रों में इतिहास, स्तुति और गाथा मिश्रित हैं। ऐतिहासिक देवासुरयुद्धों से निश्चय ही प्राक्वतिक या दिव्य युद्धों की उपमा दी गई है—'तत्रोपमार्थोन युद्धवर्णा भवन्ति। ब्रहिवत्तु ललु मन्त्रवर्णा बाह्यणवादश्य।' (नि॰ 2116)। आख्यानयुक्त (इतिहास) कथन से ऋषि को प्रीति होती है। ये अतः वेदमन्त्रों का कोई कैसा भी ध्रयं करले, इतिहासमिश्रण को उनसे पृथक् नहीं किया जा सकता। शौनक, यास्क और इनसे पूर्व के सभी वेदाचायं मन्त्रों के इतिहासवर्णन मानते थे।

तीन ही अमुख वेबता— त्रयोविद्या के प्रसङ्घ में लिखा जा चुका है कि मन्त्रों का प्रमुख देवता प्रश्नि है और उसके तीन रूप— प्रश्नि, वायु और सूर्य ही तीन प्रमुख देवता हैं, यास्क ने लिखा है— 'तिस्र एव देवता: । अग्नि: पृथिवीस्थान:, वायुर्वेद्रो वाऽन्तरिक्षस्थान: सूर्णे चुस्थान: ।'' शौनक ने इसी का अनुवाद किया है—

अग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव वा । सूर्यो दिवीति विज्ञेयास्तिस्न एवेह देवताः ।। $^4$ 

इसी अग्नि को पृथिवी में वास करने से वसु कहा गया है वायु (इन्स विद्युत्) अन्तरिक्ष देव हैं और द्युलोक का प्रधान देव सूर्य है, जो कि सब लोकों की ग्रात्मा और केन्द्र है—"सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषद्य", (ऋष्वेद) देद में इन्द्र और वृत्र का जो वर्णन है वह सर्वत्र ऐतिहासिक नहीं है प्रायः वह मेघ और विद्युत् का रूप है। स्वयं ऋषि वेद में कहता है—"न त्वं युयुत्से कतमच्च नाहन तेश्वमित्रो मधवन्कश्चनास्ति। मायेत्सा ते युद्धान्याद्वनींद्य सत्तुन्तु पुरायुयुत्से।" (ऋष्वेद)।

<sup>1.</sup> तत्र ब्रह्म तिहासिमश्रमृङ्मिश्रं गायामिश्रं च मवति' (नि० 4।6)

<sup>2.</sup> ऋषेद्र ब्टार्थ स्य प्रीतिर्मेवत्याख्यानसंयुक्ता", (नि॰ 10110)

<sup>3.</sup> निरुक्त (715), 4. बृहद्देवता (1169),

देवाकरचिन्तन--- यास्क ने निरुक्त में चार प्रकार के देव माने हैं.-(1) पुरुषसद्दश (2) ग्रपुरुषसदृश (3) उभयविध ग्रीर (4) कर्मात्मा।

प्रथम श्रेणी में देवता पुरुषविध या पुरुषसदृश हैं, उनको सचेतन माना जाता है (चेतनाविद्ध स्ततुयो भवन्ति), यथा वेदमन्त्रों में इन्द्र की अधिकांश स्तुतियाँ पुरुष मानकर की गई हैं, उनके झङ्ग प्रत्येगों का उल्लेख हैं—

- (1) ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू (ऋष्० ६।४७।। 'हे इन्द्र! तुम्हारे स्थविर (विद्वान् या दृढ़) की विशाल भुजायें हैं।'
- (2) श्चा द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि (ऋ० 2।18।4) "दोनों अक्वों के साथ हे इन्द्र! आओ।"
- 'झद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य' (ऋट० 10।116।7)
   "हे इन्द्र झपनी कोर बहने वाले सोम को पियो।"
- आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवम् (ऋ० 1ा10।9)
   "विशाल कानों वाले इन्द्र हमारे आह्वान को सुनो।"

इनके नाम भी पुरुषसदृश हैं, यथा इन्द्र, वरुण, अर्थमा, विष्णु इत्यादि । इसी प्रकार ग्रदिति, सिनीवाली आदि नाम पुरुषविध ही हैं।

द्वितीय प्रकार के देवता अपुरुषविध होते हैं ये प्राकृतिक शिक्तवाँ हैं— यथा अग्नि, वायु, आदित्य, द्वावापृथिवी, चन्द्रमा आदि । इसी प्रकार प्रावा, सोम, नदी, उलूखलमूसल इत्यादि की तथा उपयुक्त धांन धादि की भी चेतनावत् स्तुति होती हैं । यथा—(1) 'सुखं रथ' युयुजे सिन्धुरिवनम्' (ऋ० 1017519) 'सिन्धु (नदी) ने सुखमय अश्वयुक्त रथ जोता।"

(2) ग्रमि कन्दिन्त हरितेभिरासिमः (ऋ० 10।94।8) 'ग्राव (पत्थर) हरितमुखों से कन्दन करते हैं।,'

प्रथवा देवता पुरुषविध और अपुषविध दोनों प्रकार के हो सकते हैं जैसे हिमालय या अग्नि। इतिहासपुराणों से भी इनके दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार अग्नि, समुद्र सोम, सप्तिंध इत्यादि के दोनों रूप सिद्ध है। वस्तुतः इन नामों ऐतिहासिक देव भी हुये हैं यथा अदिति के द्वादश पुत्र (प्रादित्य), एवं अग्नि ही अङ्गिरा (ऋषि) का नाम था।

श्रपुरुषविध देवता प्राचीन मान्यता के अनुसार कर्मात्मा (पुरुषविध) या कर्मानुसार अङ्ग बना लेते हैं जैसे रामायण में ग्रन्नि का पुरुषरूप।

### पृथिवीस्थानदेवगण

पृथिवीस्थान देवताओं में अग्नि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पृथिवी स्थानीय देवों के अन्य अनेक वर्ग हैं। यथा प्रथम आप्रीवर्ग में ये द्वादण देवता स्तुत किये गये हैं—(1) इन्मः (2) तनूनपात् (3) नराशस (यज्ञ या अग्नि), इलः (5) बहिः (6) द्वारः (7) उषासानका (8) दैव्या हौतरा (9) तीन देवियां (तिस्रो देव्यः भारती, इला और सरस्वतीं) (10) त्वच्या (11) वनस्पतिः (यूपः) (12) स्वाहाकृतयः (हिवयौं)। इन द्वादण आप्री देवताओं का सम्बन्ध यज्ञ से हैं। इन द्वादण देवताओं के दिव्य और अदिव्य (पार्थिय) दोनों रूप हैं, इनका विवेचन आगे किया जायेगा।

पृथिवीस्थ सस्त्वों का द्वितीय वर्ग भी देवता माना गया है, ये भी यज्ञिय पदार्थ (जीवादि) हैं — (1) अध्यः (2) शकृतिः (3) मण्डूकः (4) प्रक्षाः (द्यूतपाण) (5) ग्रावाणः (सोमप्रस्तर) (6) नाराशंसः (7), रथः (8), दुन्दुभिः (9) द्युधिः (तरकस), (10) हस्तघ्न, (11) अभीशवः (11) श्रमुः (13) ण्या (14) द्युः (15) अध्वाजनी (16) जल्ललम् (17) वृषभः (18) द्रुषणः (19) पितुः (20) नद्यः (त्रिसप्तकः) — 21 नदियाँ, (21) आपः (22) ओषषयः (21) रात्रिः (24) अरण्यानी (25) श्रद्धा (26) पृथिवी (27) अथ्वा (24) ग्रम्नायी (29) ग्रलूलक्षमुनले (30) हिवधिन (31) द्यावान्पृथिवी (32) विपार्छुतुद्वयौ (33) आत्नी (34) श्रुनासीरौ (35) देवी जोष्ट्री (36) देवी जर्जाहृती।

श्रीनः — पृथिवीस्थान श्रीन ही वेद का प्रमुख देवता है, श्रन्तरिक्ष में विद्युत्रूष में इन्द्र और द्युलोक में आदित्यरूप में उवाजल्यमान सूर्य है। वेद में 'अनि' या इसके प्राचीनतर नाम 'इन्द्र' की इस प्रचुरता से स्तुति है और इसकी इतनी महिमा गाई गई है जितनी ईश्वर की गाई जा सकती है, स्वामी दयानच्द सरस्वती तो इन्द्र, ग्रानि ग्रादि को ईश्वर के पर्याय ही मानते थे, इस मत की पुष्टि 'इन्द्र' मित्र' मन्त्र तथा ग्रान्य मन्त्रों से की जा सकती है।

वेदमंत्रों में ग्राग्न के अनेक प्रधान नाम हैं, यथा, अग्नि, जातबेदाः, वैदवानरः द्रविणोदाः इत्यादि ।

ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही अग्नि का स्तवन है —

'भ्रग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। रत्नधातमम्।' (1-1-1)

स्रग्नि के इतने विशेषण इस मंत्र में हैं — ग्रग्नि (स्रग्नणी-नेता) पुरोहित, देव, ऋत्त्विज् ऋतुयाजी यासत्योत्पादक) होता ग्रौर रत्नधाता (या रत्नदाता)।

ग्राग्नि के पाँच निर्वचन यास्काचार्य ने किये है-

- (1) अन्नज्ञाभिनंति— अन्नज्ञामि : इाट्य का ही एक रूप अग्नि है जो आगे ले जाता है—या अन्धकार में मार्ग दिखाता है, वह अन्नज्ञा यानी आगे ले जाने वाला है यही अर्थ पूरोहित शब्द का है।
- (2) ऋष यज्ञेषु प्रणीयते— यज्ञ में मर्वप्रथम (आगे) लाया या जलाया जाता है—अतः उसकी अग्नि संज्ञा हुई। शौनक ने भीर स्पष्ट किया है—

जातो यदग्रे अपूतानामग्रणीरक्वरे च यत्। (बृहद्दे ० 2-24) 'जो तत्वों में सर्वप्रथम या यज्ञ में सबसे आगो रहता है।'

- (3) ग्रंगं नयति सन्तममानः भृकता (नमन) हुआ अन्य वस्तु को ग्रपना अङ्ग (ग्रंग) बना लेता है।
- (4) अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीवि: स्थौलाष्ठीवि आचारं के जत में यह नाम इसलिये है कि यह प्रत्येक वस्तु को गीली से सूखा (न क्नोपयित, न स्नेह्मित) बना देता है।
- (5) त्रिस्य धाख्यातेम्यो जायते—आचार्य शाकपूणि के मत में 'अनिन' पद तीन घातुओं से बना है—√इ (या इण्), √ग्रञ्ज और√दह्से जिनका कमशः अर्थ है गति, प्रकाश और जलाना तथा चतुर्थ घातु√नी (ले जाने) का भी समावेश किया है, क्योंकि यह हिवः या प्राणियों को देवों तक ले जाता है। तदनुसार एति से अकार, अनिक्त से गकार और दहति या नयति से 'नी' ग्रहण किया गया है।

पृथिवीस्थान अग्नि: का नाम ही अग्नि है, मध्यस्थानी अग्नि को जातवेदस् वानस्पत्य, पावक, इंद्र या विद्युत् आदि का कहा गया है और द्युलोकस्थ ग्रग्नि के ग्रुचि:, वैद्यानर: भरत:, सूर्य ग्रादि नाम वेद में कथित है।

ं धर्तमान वेदमंत्रों में इस तथ्य का बहुधा उल्लेख है कि पूर्व (प्राचीन) ऋषियों और नवीन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति की थी। प्राचीन ऋषि अङ्गिरा, कश्यप, मृगु, अथर्वा, दक्ष आदि ने इन्द्र नाम से अग्नि की स्तुति की थी। नवीन मंत्रों में 'इन्द्र' का स्थान 'अग्नि' ने ले लिया और इन्द्र का रूप नवीन मंत्रों में कुछ बदल गया। वह विद्युत् यावायु माना जाने लगा।

्र, यास्क ने लिखा है—'स न मन्येतायमेवाग्निरिति । अपि एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते ।' (नि० 7-16) ।

'यह नहीं समक्षना चाहिये कि यह (पाधिव) प्रश्नि ही एकमात्र अग्नि है दोनों उत्पर के (मध्यस्थानी धौर खुस्थानी) ज्योति भी प्रश्नि है, यथा निम्न मंत्र में प्रन्तरिक्षस्थ अग्नि का जल्लेख है जो जातवेदाः कहा गया है—

घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ।

यहाँ घृत पद मेघजल का पर्याय है।

(死。 4-58-8)

समुद्राद्दिममंधमा उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट् (ऋ० 4-58-1)

इस ऋषा में समुद्र (आकाश) से सूर्य (अपिन) के उठने का वर्णन है। इसी ग्रानि के त्रिलोकस्थ अनेक रूप इस संत्र में कथित हैं—

> इन्द्रं सित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुरमान् । एकं सद्विप्रा बहुवा वदन्त्यग्नि यमं मातरिरुवानमाहुः ।।

इस मंत्र से भी सिद्ध होता है कि इन्द्र अग्नि का ही प्राचीनतर नाम था। उत्तरकाल में इन्द्र वायु या मध्यमस्थानी वैद्युताग्नि माना गया। विव्य सुपर्ण गरुत्मान्' स्पष्ट ही सूर्य का विशेषण है। यह दिव्याग्नि है। इतिहास में करुयप पुत्र वैनतेय का नाम भी सुपर्ण गरुत्मान् (गरुङ्) था। ऋषियों ने इतिहास की छाया को भी ऋचाओं में ग्रहण किया है, यह मानने में कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानवसम्बन्धी किसी भी बात को इतिहास से पृथक् करके नहीं देखा जा सकता।

जातवेदस्—जिस प्रकार 'इन्द्र' झिंग का प्राचीनतर नाम था, उसी प्रकार 'इन्द्र' से प्राचीनतर अगि नाम 'जातवेदस्' था। कश्यप ऋषि ने देवराज इन्द्र के जन्म से पूर्व अग्नि की जातवेदस् और इन्द्र नाम से स्तुति की थी। महर्षि कश्यप के पुरातन ऋग्वेद (प्राजापत्यश्रुति) में 1000 सूक्त और 500499 मंत्र थे। इन मंत्रों में प्रमुखत झिंग की जातवेदस् के नाम से स्तुति थी, इसकी पुष्टि आचार्य शौनक के बृहद्देवता, वेदमाष्यकार स्कन्द के ऋग्भाष्य, और षड गुरुशिष्यकृत सर्वानुकमणीवृत्ति से होती है—

जातवेदस्यं सूक्तसहस्रमेकमैन्द्रात्पूर्वं कश्यपस्यार्वं वदन्ति । जातवेदसे सूक्तमाद्यं तु तेषाम् एकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः ॥ (बृहद्देo 3-130)

कश्यप ने एक सहस्र जातवेदस्य सूक्त रचे थे, इंद्र से पूर्वं जातवेदस् की स्तुति की गई थी। इनमें जातवेदस्य सूक्त आदिम था और उत्तरोत्तर सूक्त में एक मंत्र बढ़ जाता था, ऐसा शाकपूणि का मत था।

शौनक द्वारा प्राचीन शेदाचार्य शाकपूणि का मत लिखने से स्पष्ट है कि शौनक के समय ही काश्यपीय ऋरगेद लुप्त या निश्चय ही उस पुरातन लुप्त ऋरावेद के अनेक मंत्र वर्तमान ऋरगेद में हैं, इसीलिए ऋदिष ने कहा है कि नृतन और पुरातन मंत्रों में ऋषियों अग्नि की स्तुति की थी—

'अग्निः पूर्वेभिऋं धिभिरीड्यो नूतनै इत ।' (ऋ० 1-1-2)

इस तथ्य में कुछ विशेषतायें थीं, अतः ऋ िवयों ने इसका अनेकश उल्लेख किया है। एक विशेषता अग्नि के नामों की थी, आधुनिक ऋग्वेद में 'अग्नि की प्रधानता है, पुरातन मंत्रों में अग्नि के नाम जातवेदस् और इन्द्र की प्रधानताथी।

जिस प्रकार ग्रन्तिया इन्द्रया आदित्य पद के अनेक अर्थनिवंचन किये गये हैं उसी प्रकार जातगेदस् के अनेक निवंचन किये गये हैं—

- (1) जातानि वेद-जो उत्पन्न पदार्थी (जीवादि) को जानता है।
- (2) जातानि वैनं विदु:---उत्पन्न हुये इसको जानते हैं।

(3) जाते-जाते विद्यते---पुनः पुनः पैदा होता हुआ वर्तमान रहता है।

(4) जातिवा वा जातप्रज्ञान: — उत्पन्न हो तो ही जात हो जाता है, अवैवा उत्पन्न होते ही पदार्थों का (प्रकाश से) ज्ञान करता है।

ब्राह्मण प्रवचन है—'यज्जातः पश्नविन्दत ।' (मै॰ सं॰ 1-8-2)

'जो उत्पन्न होते ही पशु (प्राणियों) को प्राप्त होता है।' यहाँ जातवेदस् मैं विद्तृं (लाभे) बातु है, क्योंकि उत्पन्न होते ही पशु और मनुष्य झाग की झोर सरकते हैं भौर उसे प्राप्त करते हैं—'तस्भारतवांनृतृत् पशवोऽग्निमभिसपेन्ति' (मैं० सं० 1-8-2) यही अर्थ निवंचन शतपथत्र।ह्मण में

'यत् तत् जातं जातं विन्दते तस्मात् जातवेदाः ।'

(मा. ब्रा. 9-5-1-68)

जरपन्न भूतों या प्रजा ने इसे प्राप्त किया, इसलिये यह अपन जातनेदा: है। उपर्युक्त प्रकरण में पशुका अर्थ मनुष्य समक्तना चाहिये, क्योंकि मनुष्य ही आग की ओर जाते हैं प्रान्य पशु ग्राग देखकर भागते हैं।

बायु की उत्पत्ति (द्रव या ठोस पदार्थ से) अग्निसंयोग के बिना नहीं हो सकती भ्रतः वायु में आग्नेयांश प्रचुरयात्रा में है, इसीलिए वायु को जातवेदाः कहा गया है—'वायुर्वेजातवेदाः' (ऐ॰बा॰ 2-34) वायुर्वेष्टत वैद्युताग्नि ही इन्द्रया जातवेदस् कहा गया है, जो भन्तिरक्षस्थानी है, आचार्य शीनक ने स्पष्ट किया है—

'तेनैष मध्यभागेन्द्रो जातवेदा इति स्तुतः (बृहद्दे 2-31)

'मध्यमस्थानी (अन्तरिक्षस्थ) अग्नि (वायुवेष्टित विद्युत्) ही इन्द्र या जातकेंदस् है।

यास्क के मत में सक्ष्यूर्ण दाशतयी (ऋ बेद) में एक तृच सूक्त (10-188) मंत्र जातबेदस् म्राग्निपरक है, इसका एक मंत्र है।

'प्रनूनं जातवेदसमध्वं हिनोत वाजिनम्।' (ऋ० 10-188-1)

सूर्य को भी जात्र गेदा कहा गया है-

'उदुरयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् । (ऋ० 1-50-1)

वतः जातवेदस् त्रिलीकस्य ग्रन्नि ही या।

महाभारतकाल से पूर्व जातवेदस् के सहस्र कारयप सूक्तथे, इस समय केवल एक तृच (तीन ऋचा वाला) सूक्त ही जातवेदस्य है।

वैश्वानर:— मध्यमस्थानी ग्राग्निया वायु (महद्गण) ही वैश्वानर है भ्राग्निका सम्बन्ध पृथ्वी से सूर्य तक रहता है। पृथ्वी के जल को वह सूक्ष्मिकरणों (ताप) द्वारा अन्तरिक्ष में पहुँचाता है अतः वैश्वानर का मुख्य सम्बन्ध वर्षा से है। इन्द्र ग्रीर महतों का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। सूर्य से प्राप्त पार्थिव अग्नि (ताप) से भेघ बनते हैं, इसीलिए कहा है—

'भूमि पर्जन्या जिन्नन्ति दिवं जिन्नन्त्यग्नयः।' (ऋ० 1-164-51) 'पर्जन्य (मेघ) भूमि को तृप्त करते हैं और पृथिवी के अग्नि द्युलोक को तृप्त करते हैं।' अतः सूर्य भी बैदनानर कहा जाता है—'दिवि पृष्ठो ग्ररोचत (यजु० 33-92) तथा यह मंत्र सौयेवैदेशानरीय है—

> हविष्पान्तमजरं स्वींबिद दिविस्पृष्टमाहुतं जुष्टमग्नौ । तस्य मर्मणे मुवनाय देवा घर्मणे कं स्वघयापप्रयन्त ॥

> > (死。10-88-1)

'हिन को पान करने नाली अजर सेननीय या प्रिय आहुति प्रतिदिन स्वर्ग को प्राप्त करने नाले आदित्यागिन में हुत की है, उसके मरण होने के लिए और घारण के लिये स्वधा (भ्रन्न या शक्ति) से देवों ने 'क' प्रजापित को प्रियत किया।

अादित्य ही वैश्वानराग्नि है इसकी पुष्टि में यह मन्त्र उदाहर्त व्य है— विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकुण्वन् ।। (ऋ. 10-8-12)

'दिनों के प्रजापक (केंतु) विश्वागिन सूर्य को देवों ने किया, (बनाया) । ग्राचार्य शाकपूणि के मत में यह पाधिव अगिन ही जैश्वानर है, यह उत्तर ज्योतियों (माध्यमिक विद्युत् और (द्युलोकीय सूर्य) से या विश्वानरों से उत्यन्त होता है, अतः शैश्वानर है। इसी पाधिव अगिन के सम्बन्ध में कहा है कि यह सूर्य से मिलता है—'इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे शैश्वानरो यतते सूर्येण; (ऋ. 1-89-1)।

अतः शैश्वानर त्रैलोकस्य ग्रन्निका अभिधान है, परन्तु ऋषिगण सदा पार्थिद ग्रन्ति से यज्ञसाधन करते थे, अतः उसकी विशेष स्तुति हैं, दिव्य ज्योतियों की स्तुति गौण है—

> मूर्डी भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यौ जायते प्रातरुद्यन् । मायामू तु यज्ञिनामेतामपो यत्तूणिश्चरति प्रजानन् ॥ (ऋ० 10-88-6)

रात्रि में यह पार्थिव अपिन मूर्धा (शिर) होता है, प्रातः सूर्य रूप में उगता है। पुनः प्रज्वसित हुआ। शीघ्र सर्ग स्थानों में विचरण करता है, यह यिश्वय (पूज्य) देवों की अंद्मृत माया है। यह वैश्वानर अपिन त्रेधा (तीन प्रकार की) है यह मंत्रों में स्पष्ट कहा है—

> तम् अकृण्वस्त्रेधा सुवे कंस भौषधीः पचित विश्वरूपाः। (ऋ० 10-88-10)

म्नादित्यरूप में स्तुति का प्रसिद्ध मन्त्र है---

"यदेदेनमदभुर्यंज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्" ।

(雅 0 10188111)

'यजिय देवों के आदितेय (प्रदिति = प्रकृति या पृथ्वी, उसका पुत्र) सूर्यं को द्युलोक में स्थापित किया।"

व्रविणोवा:—जिस प्रकार श्रागिन की एक प्राचीन संज्ञा इन्द्र थी, जसी प्रकार द्रविणोवाः इसी भग्नि का भ्राभिधान था। यास्काचार्यं ने इस शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है—'धनं' द्रविणमुच्यते यदेनदिभद्रवन्ति । बसं वा द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रविणोदाः।" (नि० 811)। 'धन ही द्रविण है अथवा बल ही द्रविण है क्योंकि लोग इनकी भ्रोर दौड़ते हैं ग्रथवा इनसे कार्यं सम्पादन करते हैं धन या बल का दाता है ग्रग्नि।

आचार्य धौनक ने कौष्टुिक के मत से बतलाया है कि द्रविणोदा: पार्थिय प्रिंग है, बल भौर वित्त का दाता होने से वही प्रदीप्त अग्नि (इन्द्र) द्रविणोदा: है—

पार्थियो द्रविणोदोऽग्निः पुरस्ताद् यस्तु कीर्तितः । तमाहुरिन्द्रं दातृत्वादेके तु वलवित्तयोः ॥ (बृह० ३।६1) र्यं कत्म के मत में अग्नि धन या बल रूपी दविण का दाता है क्षत

आचार्य कुत्स के मत में अग्नि धन या बल रूपी द्रविण का दाता है अतः द्रविणोदाः है----

> द्रविणं वनं बलं वापि प्रायच्छद्येन कर्मणा। तत्कर्मं दृष्ट्वा कुत्सस्तु प्राहैनं द्रविणोदसम्।। (वृ० 2125)

कौष्टुिक के मत को उद्धृत करते हुये यास्काचार्य ने लिखा है 'द्रविणोदा: कौन है, कौष्टुिक मत में इन्द्र है, क्योंकि वही बल और धन का श्रेष्ठ दाता है। इसकी पुष्टि में यह मन्त्र उद्धृत किया है—'प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद' (ऋ० 10173110) यह इन्द्र मध्यम अग्नि विद्युत् है, जिससे पाण्यि अग्नि उत्पन्न होती है—'यो ग्राध्मनोरन्तर्गिनम्जजान संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः। (ऋ० 211213)

यह द्रविणोदा इन्द्र (भ्रिनि) सोमपान करता है। यही सहस्पुत्र या बल का पुत्र है, यही ऋषिपुत्र यही ऋत्विज् है। इन्द्रपान नाम के पात्र में यही द्रविणोदा भ्रिन इन्द्र सोमपान करता है। ऐतरेयबाह्मण (2214) के ऋतुयाज-संज्ञक चार मन्त्रों के भ्रन्त में वाक्य है—

'सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः' (ऋ० 2।30-1-4)

मतः द्रविणोदा इन्द्र (अग्नि) की सोमपान के मवसर पर स्तुति की जाती है, अन्यत्र मन्त्रों में मग्नि को स्पष्ट ही सोमपाता कहा गया है—

> 'अग्ने मरुद्भिः शुमयद्भिष्ट्यं क्वभिः सोमं पिब मन्दसानो गणश्चिभिः।'' (ऋ० 5।60।8)

अतः मध्दगणों का पति इन्द्र अग्नि का ही अपर नाम है। शाकपूणि के मत में भी द्रविणोदा अग्नि का ही नाम है—'देवा ऑग्न धारयन् द्रविणोदाम्' (ऋः 119611)।

## ग्राप्रीदेवता

द्वादश भाशीदेवता शुद्धतः यज्ञिय साधन उपकरण भीर यज्ञ कर्ता आदि हैं । ये

देवता यज्ञाङ्क । प्रयाज और धनुयाज में स्तृत किये जाते हैं। ये प्रयाज और धनुयाज आहुतियाँ अपिन देवता के निये दी जाती है — 'आग्नेया वै प्रयाजा धानेया धनुयाजा इति च अ।ह्मणम्', (नि० ८।२।) । यज्ञ के प्रारम्भ में जो पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं वे प्रयाज और यज्ञान्त में घाहुतियाँ हुत की जाती हैं वे प्रयाज और यज्ञान्त में घाहुतियाँ हुत की जाती हैं वे प्रमुयाज कहलाती हैं। मन्त्र में कथन है—

तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवलं ऊर्जस्वन्तो हिंबषः सन्तु भागाः । तवाग्ने यज्ञोऽयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रविशस्वतन्त्रः ॥ (ऋ० 1015119)

'यज्ञ हिनः के ऊर्जस्वान् माग प्रयाज और अनुयाज हैं। हे अग्ने ! यह यज्ञ सर्वांश में आपके लिये ही है। सभी दिशाओं के निवासी तुमको नमस्कार करते हैं।

माप्रीमन्त्रों को ही याज्या भी कहते हैं।

ऋष्वेद में कम सं अग्न्यादि देवताओं की प्रत्येक मण्डल में स्तुतियाँ संकलित हैं, म्रतः आप्रीमन्त्र भी प्रत्येक मण्डल में मिलते हैं। आप्रीसूक्तों के द्रष्टा ऋषि कमशः हैं—

प्रथम मण्डल (1:13) मेवातिथि काण्व, 12 मन्त्र ।

इसी प्रकार दीर्घतमा, अगस्त्य, गृत्समद, विश्वामित्र, वसुश्रुत आत्रेय, वंसिष्ठ, असित काश्यप, सुमित्र वाध्य्यश्व और जमदिग्न भागव के आप्री सूक्त हैं। अधिकांश आप्रीसूक्तों में 11-11 मन्त्र हैं।

यास्क ने दशम मण्डल (191110) में जो कि जामदग्न्यसूक्त है, उससे आप्री मन्त्रों को उद्घृत किया हैं। यजनिया और यज्ञपरम्परा में भागन ऋषियों का विशेष महत्व था, इसीजिये वासुदेव कृष्ण ने कहा है—

'महर्षीणां भृगुरहम्', (गीता 10:25)

भागवों के मन्त्र सर्वसाधारणतः मन्त्रों में प्रयुक्त होते थे, ग्रतः यहस्क ने उन्हीं को उद्घृत किया है, परन्तु जामदग्य आप्रीसूक्त में नाराशंस मन्त्र नहीं

<sup>1.</sup> प्रयानानुयानी यज्ञाङ्गे (अष्टा०)

है, नाराशंसी ऋचा वासिष्ठ सुक्त (ऋ० 7।2) से लेने का विधान है। समस्त ब्राग्रीसुक्तों में देवताओं अस समान है।

सर्वप्रथम 'इडम:' आप्रीदेवता है, इसकी ऋषा यास्य ने यह उद्घृत की है—समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान् यजसि जातवेद:। आ च वह मित्रमहुरुचचिकित्वान् त्रं दूत: कविरसि प्रचेता:।।" (ऋ० 1011111)

आचार्य कात्थक्य के मत में यह यज्ञेष्म की स्तुति है, शाकपूणि के मत में यह अग्नि की स्तुति है।

इसके अनन्तर तनूनपात्, नराशंस, इड, उषासानक्ता तिस्रो देव्य: आदि की स्तुति है। कात्यक्य के मत में तनूनपात् आज्य (घृत) है, शाकपूणिमत में यह अपिन का नाम है।

कात्थक्य के मत में नाराशंस यज्ञ हैं—'नरा अस्मिन्नासीना शंसन्ति" 'ममुख्य इस (यज्ञ) में बैठकर स्तुति करते हैं।' शाकपूणि के मत में यह भी श्रन्ति का नाम है।

'ईड' स्तृतिकर्भ के धर्य में हैं, इसका अर्थे पृथ्वी, अन्न वाग् आदि होता है, यज्ञिय भक्ष को इंडा कहते हैं। मुसलमानों के 'ईद' में यही परम्परा अव-शिष्ट है। वह ग्रन्नि का नाम भी है।

र्बोहः कुश का नाम है। बोहः यज्ञ का प्रमुख उपकरण था।

यज्ञशाला (प्राचीनवंश) के दरवाजे 'देवी: हार' भी हादश आप्रीदेवतांझों में ं सम्मिलित थे —

'देवीर्द्वारो बृह्तीर्विश्विमन्वा देवेम्यो भवत सुप्रयाणाः' (ऋ० 10।110।5)

कात्यक्य के मत में यह यज्ञगृहद्वार की स्तुति है। शाकपूणि इसे भी म्राग्नि स्तुति मानते थे।

उषाः और नक्ता (रात्रि ग्रीर प्रातः) का नाम ही उषासानक्ताया। ये भीएक युगल आप्रीदेवताये।

दैव्याहोतारा---यह पायिव अनिन और मध्यम अनिन (विद्युत्) का नाम

था। ग्रयवा होता नाम के ऋत्विक् और ग्रिग्न की यह स्तुति की जाती थी, क्यों कि होता (ग्रिग्नि और पुरोहित) यज्ञ के साधक थे।

तिलः वेणः—भारती इला ग्रीर सरस्वती—ये तीन यज्ञदेवियाँ प्रमुख ग्राप्रीदेवता थी, इनकी स्तुति ऋषिगण उंदात्तभाव से करते थे—

ग्रा नो यज्ञं भारती तूयमेत्विला मनुष्यविद्द/चेतयन्ती तिस्रो देवीर्बीहरेबं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥ (ऋ० 10।110।8)

'मनुष्य के समान ज्ञानवती (चैतन्य) भारती (भरत ग्राहित्यस्तस्य भा:— सूर्यप्रकाश) इला (अग्नि या पृथिवी) और सरस्वती (वाणी या नदी)—ये तीनों देवियाँ—शोभन कर्मवाली—बहुत सुख से यज्ञ में बैठें।"

स्वटरा—यह सूर्यं या दैवीय बढ़ दें या लौकिक बढ़ की उपलक्षक था, क्योंकि यज्ञोपकरणों (काष्ठों) के निर्माण में स्वष्टा (तक्षा—वढ़ की ना महान् योगदान होता था, अतः वह भी पूजनीय था। म्रादित्य (अदितिपृत्र) स्वष्टा म्रापुरों का पुरोहित (याजिक) और महान् शिल्पी था। इनकी पुत्री सरण्यू विवस्वान् सूर्य की परनी थी, जिससे अदिवनी कुमार उत्पन्न हुये। स्वष्टा का पुत्र ही महान् असुर वृत्र था, जिसका वध इन्द्र ने किया। स्वष्टा के शिष्य च्छुणु विभ्वा और वाज (अङ्क्रिस्त) इनसे भी बढ़कर महान् शिल्पी हुये। मतः स्वष्टा (तक्षा) बाह्मणतुल्य पूष्य माने जाते थे। यज्ञ में यह एक आप्री देवता था।

नैश्क्तों के मत में स्वष्टा माध्यमिक (अन्तरिक्षस्थानीय) देव है। शाकपूणि के मत में यह अग्नि ही है।

क्षनस्पति: -- कात्थक्य के मत में यह यूपकाष्ठ है। शाकपूणि के मत में भनिन हैं i

अन्तिम आप्रीदेवता स्वाहाकृतयः = यज्ञ के लिये स्वावाग्युक्त प्राहुतियाँ स्वाहाकृति हैं --

'स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः' (ऋ० 10।110।11)

पाँच प्रयाज आहुतियाँ पाँच ऋतुर्ये हैं, अथवा छन्द या पशु भी माने गये हैं, इनके लिये ये आहुतियाँ दी जाती हैं। प्राण और आत्मा (शरीर) को भी अयाज और अनुयाज कहते हैं।

## पार्थिवसत्त्वदेवता

अञ्चादि 36 पार्थिव सत्त्वदेवतों का परिगणन पूर्वपृष्ठों पर किया जा चुका है। ऋग्वेद में यत्र-तत्र इनकी स्तृति मिलती है।

ध्रवः — प्राचीन मारत में अदव का महत्व स्पब्टत ही अद्वितीय था। यह बल भीर वीर्य का प्रतीक एवं सूर्य अथवा प्रजापित का प्रतीक माना जाता था। अदव से सम्बन्धित अदबमेधयज्ञ यज्ञों में सबसे महान् श्रीर पुण्यतम यज्ञ माना जाता था।

ग्रश्व के 26 पर्याय निघण्टु (1114) में संग्रहीत है। √अश से ग्रश्व गब्द बना है, जिसके अर्थ हैं व्याप्त करना, भोजन करना या प्राप्त करना। प्राचीन भारत में अश्व (Horse) की गति (चाल) और शक्ति के ग्राघार पर इनका मान निर्धारित होता था, जो ग्राज भी 'होसंपावर' के नाम से प्रचलित है। वेद में देवजात अश्व की महान् महिमा गाई गई है—'यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदये वीर्याणि" (ऋ० 1116211)

शकुनिः—यह √शक् में क्विप् और इन् प्रत्ययों को लगाकर बना है, इस सम्बन्ध में मन्त्र उद्घृत है—

> भद्रं वद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वद । भद्रं पुरस्तान्नो वद भद्रं पक्चात्कपिञ्जल।।

मण्डूक — संवत्सरयज्ञों में मण्डूक (मेंढ़क) का प्रयोग किया जाता था। मण्डूक की स्तुति वासिष्ठसूक्त (ऋ० 7।103।1) में प्रसिद्ध है—

> संवत्सरं शशयाना त्राह्मणा व्रतचारिणः। वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूका अवादिषुः॥

इनके अनन्तर ग्रक्ष (बूताक्ष) का व्याख्यान है। ऋग्वेद का अक्षसूक्त (10134) प्रसिद्ध है। इसमें बूत की निन्दा है।

प्रावाण: -- तदनन्तर सोम को कृटने वाले ग्रावाण: की यास्क ने व्याख्या

की है।

ाराशांस—ऋग्वेद के जिन सन्त्रों में राजाओं के महान् भ्रीर उदात्त कर्मों तथा उच्चावच दानों की प्रशंसा की गई है, वे मन्त्र नाराशांस कहलाते हैं-

'येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रः ।' ऋग्वेद में ऐसी दानस्तुतियाँ पर्याप्त मिलती हैं।

यज्ञ (में दानादि) के कारण राजा की स्तुति की गई हैं स्रीर राजसंयोग से युद्धोपकरणों की स्तुतियाँ की गई हैं। स्तुत युद्धोपकरणों में रथ, दुन्दुनि, इषुधि (तरकस), हस्तव्त (दस्ताना), स्रमीष्ठु, धनुः, ज्या, इषु (बाण) और अववाजनी (कशा == चाबुक) हैं।

ः तदनन्तर उलूखल स्तुति की निगद व्याख्यात है।

वृषभः प्रदेश के अनन्तर प्राचीन साग्त में वृषभ का महस्व था। ऋग्वेद में वृषभ की बहुधा स्तुति है, यह मात्र बैल नहीं है। परन्तु इस प्रकरण में यह बैल का ही कथन है। इतिहास है कि मुद्गल भाम्यंक्व पाञ्चालनेरश ने वृषभ और दुषण (मुद्गर) से संग्राम में आजि (वाजी) को जीता—

> इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जङ्काष्टाया मध्ये द्रुषणं शयानम् । येन जिगाय शतवत्प्रहस्रं गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ (ऋ० 10।102।9)

. पितु:--यह अन्त का नाम है, जिससे अंग्रेजी का पूड, (Food) शब्द निष्पन्न है।

नधः निम्न निदयों का यास्क ने इस प्रकरण में निर्वचन (913) किया है। यथा गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, इरावती, परुणी, असिवनी, मरुद्वृषाः, वितस्ता, प्रार्जीकीया (विपाट), गङ्गा गमनात्=गमन करने से गङ्गा नाम पड़ा, मिश्रण या संयोग करने से यमुना, (प्रयुवती गच्छतीति), 'सरस्' यह जल (उदक) का नाम है, तद्वती हुई सरस्वती। शु या शीघ्र द्रविणी होने से शुतुद्री, इरा (अल) वती को पर्ववती होने से परुणी, श्रसितवर्णी असिवनी, मरुतों से

वृद्ध मरुद्वृधा, विवृद्धाया विस्तृताही विलल्ला। ऋषीक पर्वत से निकलाने के कारण ग्रार्गकीया नदी को विषाट् कहते हैं। इस सम्बन्ध में बास्कने जिल्लाहै—

> पाशा भ्रस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य मुमूर्षतः । तस्माद्विपाङ्क्यते पूर्वमानीनुशस्त्राता ।। (नि० 9-3-25)

'इस नदी में बसिष्ठ के पाश (फाँसी) खुल गये, इसलिए इसका नाम विपाशा (ब्यास) नदी पड़ा, पहिले इसका नाम उद्याजितरा था।'

तदनन्तर यज्ञ के साधन पृथिवीस्थ गत्व-ग्रापः औषिषः, रात्रः, ग्ररण्यानी अरण्यस्य वनस्य पत्नी-अरण्यम् ग्ररमणीयम्) श्रद्धा (सत्यवाक्), पृथिवी, अप्वा (व्याधि) ग्रग्नायी ग्रग्निपत्नी का व्याख्यान है।

ष्ट्राट्ट स्टब्ट — तदनन्तर प्रास्क ने धाठ इन्द्र यज्ञोपकरणों या देवताओं का व्याख्यात किया है। ये है — उन्त्र्क्षलमुमले हिवधाने, खावापृथिवी निपाद्शुतुद्री झार्त्सी (धनुष्कोटि), शुनासी रो और देवीजोड्ट्री। इनमें तीन प्रान्तमों का व्याख्यात इस प्रकार है

शुनासीरौ—'शुनो वायु: शु एत्यन्तरिक्षे, सीर आदित्यः सरणात्।' (नि॰ १-४-४०) 'शुनः वायु का नाम है और सीरः आदित्य सूर्यं है। ये दोनों देवता चातुर्मास्य ऋतुयज्ञों विशेषतः कृषियज्ञों में स्तुत किये जाते थे। वायु श्रौर सूर्यं के द्वारा वर्षा होती थी श्रतः मंत्र में स्तुति है— शुनासीरादिमं वाच जुषेषां यद्दिव चक्रयु' पयः। तेनेमामुप सिञ्चतम्।' (ऋ० ४।57।5)।

'हे शुनासीरौ (वायो भौर आदित्य) आप इस यक्त में प्रवर्तित वाणी को सुनो, जिससे अपने भाकाश में पयः (जल) उत्पन्न किया। इस जल से पृथिबी को सींचो। अर्थात मेघों से वर्षा करो।'

वेवी जोब्द्री — यास्क के मत में थे द्यावापृधिकी, या अहोरात्र है। कात्यक्य के मत में शस्य (फसल) ग्रीर समा (वर्ष) हैं।

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

वेबी कजाहिती — यह भी पूर्वमतों के अनुसार द्यावापृथिवी, अहोरात्र या शस्य भीर समा है।

इन सबका सम्बन्ध कृषियज्ञों से था। प्राचीन भारत में प्रत्येक श्रेष्ठ (वैयक्तिक या सामाजिक) कर्म यज्ञ माना जाता था— 'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं' कर्म (श. ब्रा.) अतः खेती एक प्रमुख यज्ञ था। ब्राह्मणग्रन्थों एवं कल्पसूत्रों के वर्णनों से यह पूर्णतः सिद्ध होता है।

उपर्युक्त सभी सत्त्वों का यज्ञसम्पादन में योगदान था, अतः यज्ञ में इनकी स्त्रति की जाती थी।

## अन्तरिक्षस्थानीय देवता

पृथिवी ग्रीर सूर्य के मध्यवर्ती अवकाश को अन्तरिक्ष कहते है, इसको ही मुवः कहते हैं जो गायत्री मन्त्रोल्लिखित द्वितीयलोक है इसी को ग्राप्नुनिक भाषा में 'वायुमण्डल' कहते हैं।

प्रन्तिरक्ष का प्रमुख उपयोग पृथिवीवासी मानव के लिए वायु भौर वर्षी है। ये दोनों (वायु भौर वर्षाजल) तथा सूर्ये ही जीवन के आधार है। अंतरिक्ष का प्रमुख देव वायु या इन्द्र है। यह इन्द्र मेथस्थित वैद्युतानित ही है। इसी को रुद्र, मरुत् आदि नामों से वेद में कहा गया है इन सबका कमिक वर्णन इस प्रकरण में किया जायेगा।

प्राक्वतिक सुष्टियज्ञ के अनुकरण पर अन्तरिक्षलोक (इन्द्रदेवता) का सम्बन्ध (सोमकृतु में) माध्यदिन सवस, ग्रीष्मतु, त्रिष्टु, छन्द, पंत्रदश्च स्तोम, अग्नि (विद्युत्) सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, पर्वत, कुरस विष्णु, वायु सथा स्त्री देवता ग्रदिति, सरमा आदि सं है।

्इन्द्र का प्रधानकर्मं निरुक्त में इस प्रकार कहा गया है-

'अधास्य कर्म रसानुप्रवानं वृत्रविक्षे या च का च बलक्वतिरिन्द्रकर्मेव तत्' 'रस (जल) का अनुप्रदान, वृत्रविष्ठ (दुष्टनाश) और जो भी (क्षत्रिय का राजा का) बलकर्म है, वह सब इन्द्र का कर्म है।

मित्र के साथ बरुण की, पूषा के साथ रह और सोम की अग्नि के साथ पूषा की और बात के साथ पर्जन्य की स्तुति की गई है।

वायु-पूर्वकालीन ऋषियों के मंत्रों में, जो प्रायः लुप्त हैं, अग्नि की ही इन्द्र नाम से स्तुति थी, उत्तरकालीनमन्त्रों में, जो उपलब्ध हैं, वायु (मेख)

(M) 1/214

भौर उसकी शक्ति विद्युत् की संज्ञाही प्रधानतः इन्द्र हुईं। इस समय ऋष्वेद में अग्नि भौर इन्द्र के मन्त्रों की ही प्रधानता है जो मूल में एक ही देवता थे।

अन्तरिक्ष में वायु की प्रमुखता है। यजुर्वेद में प्रथम और प्रमुख देवता वायु है और ऋग्वेद में अग्नि हैं। यास्क ने वायुस्तुतिपरक यह मन्त्र उदाहुत किया है—

> वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरङ्कृताः । तेषां पाहि श्रु <mark>पीह्वम् ।</mark> (ऋ0 11211)

है बायो। ये दर्शनीय अवंकृत या शुद्ध सोम हैं। उनको पीम्री भीर हमारे आह्वान को सुनो।

बायु को बात भी कहते हैं। इन दोनों शब्दों (बायु भीर वात) की ब्युत्पत्ति वा से हुई है। वायु शब्द मूलत 'ब्रायुः' या, इसमें वा शब्द निरर्षक है ऐसा आचार्य स्थीलाष्टीवि का मत था जिसकी पुष्टि ऋग्वोद के निम्न मन्त्रों से होती है—

अर्थमायुरिन्द्र ऋमुक्षा महतो जुषन्त ।। (ऋ० ९१६७७) ब्रायुः पवत व्यायवे । (५१४।1)

√या, या√यु से आयुः पद निष्पन है, क्योंकि वायु आता है (चलता है) और मिश्रण करता है। वायु को प्राण भी कहते हैं, आयु और प्राण प्रायः समानार्थक अर्थात् जीवनद्योतक पद है। नैक्तिक निर्वचन इस प्रकार है— 'वायुवित वेतेवी गतिकमैंण' एतेरिति स्थौलाष्ठीविः' (नि॰ 1ा1) √या श्रीर ्√वा दोनों ही गतिकमीं है। आचार्य शौनक ने वायुपद का निर्वचन इस प्रकार किया है—

मणिष्ठ एव यत्तु त्रीन्धाप्यैको व्योम्नि तिष्ठति । तत्त्रीतमुख्योध्वन्त कर्मणा वायुमग्रुवन् ।। (बृहद्दे ० 2।32)

'यह माकाश में सूक्ष्मरूप से रहता हुआ तीनों लोकों को व्याप्त करता ्ट्रैं इस कर्म के कारण ऋषिगण मर्चना करते हुए ऐसा कहते हैं। वरण—वायुके धार्द्ररूप को, जो मेघ के रूप में संसार को आवृत करता है, वरुण कहते थे—

> त्रीणीमान्यावृणोत्येको मूर्तेन तु रसेन यत् । तयैनं वरुणं शक्त्या स्तुतिष्वाहुः कृपण्यवः ।। (बृहद्द० 2।33)

ऋ ग्लेद के मन्त्रों में वरण के साथ प्रायः प्रसुर विशेषण प्राता है, प्रतः आधुनिक प्रन्वेषकों का मत है कि वरण का असुरों (दैत्यदानवों) से विशेष सम्बन्ध था और यह असुरों प्रधानदेव था। ऐतिहासिक वरण या प्रवेता दैत्यदानवों का पूर्वज था, जैसा कि निम्न वंशपरम्परा से सिद्ध होता है—

वरुण=असुरमहत् या यादसांपति, प्रवेता।



वृत्रासुर== ग्रहिदानव

अतः असुरों द्वारा वरुण को असुर महान् के रूप में पूजना अधित और ऐतिहासिक तथ्य था। नैरुक्तिक कृतों के साथ ऐतिहासिक वृत्तों का स्मरण करना मारतीय परस्परा रही है, ऋग्वेद से बृहद्देवता और सायणाचायाँ तक ने इस परस्परा का पालन किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती और पास्चास्य अन्वेषक इस सत्यभारतीयपरस्परा को नहीं मानते, यह उनकी महती भूल है।

वरुण अदिति का ज्येष्ठपुत्र और सूर्य (विवस्तान्) इन्द्र आदि का पूर्वज भाता था। वह देवों के लिए भी पूज्य और पूर्वदेव था, ग्रतः मन्त्रादि में वरुण

यादसाम्पति वरुण के ही वंशज गन्धवं अप्सरायें थी, विशेष द्रष्टव्य भारतवर्ष का बृहद् इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 232 ।

को निन्दाः नहीं है, जबिक अपुर वृत्रासुर वरुण की पाँचवी पीढ़ी में हुआ, वृत्र का इन्द्र से घोर युद्ध हुआ, वह देवों का शत्रु या अतः मंत्रों में उसकी घोर निन्दा है।

्प्रतीत होता है कि प्रचेता वरुण का ऐतिहासिक वृतान्त महाभारतयुग में ्रही अस्पष्ट भीर घुँघला हो गया था।

ि वरण की प्रजा गंधर्व और अप्सरा समुद्रीयद्वीपों में उपनिविन्ट हो गई
धीं, यें जलकीड़ा में निपुण थी। वरण से लेकर बिल तक असुरों का साम्राज्य
समुद्रीयदेशों भ्रथति पातालों में रहा, इसलिये वरुण को यदिसापित, समुद्रवासी
अपेर पारचात्यदेशों (परिचमीदिशा) का अधिपति कहते है।

मंत्रों में इतिहास और गाया का मिश्रण है ऐसा प्राचीन नैरुक्तों को भी मानना पड़ा। निरुक्त में बरुण शब्द 'बृणोतीति सतः' कहकर √ वृ घातु से निष्पन्न माना है। निम्न मंत्र में बरुण बायु के मेघरूप को कहा गया है—

नीचीनवारं वरुणः कबन्धं प्रससजं रोदसी ग्रन्तरिक्षम् । (ऋ॰ 5। प्र513)

'ग्रधोगामी मुख वाले वरुण (वायु) ने सेघ को सृजा, जिससे द्यावापृथिवी और अन्तरिक्ष उत्पन्त हुये।

पढ़--वर्षणयोग्य मेघ अब गर्जन करता है, और बिजली की कड़क के साथ विष्णि होती है, तो जस वायु या मेघ की संज्ञा रुद्र होती है। अग्नि की भी रुद्र कि किंदी में प्रसिद्ध है यह पूर्वंपृष्ठों पर जिखा जा खुका है। निरुक्त में रुद्र पिंद का निर्वेचन इस प्रकार है-- 'रुद्रो रौतीति सतः, रोख्यमाणो द्रवतीति वा, रोख्यसेवी निरु (1-1)

्रोति या अन्य (रोड़ा) करता है, रोता हुआ (शन्दायमान) बहता है या वर्षता है, गर्जन या ताड़न से रुलाया जाता है।

काठकसंहिता (2511) में लिखा है- 'यदरुदत् तद्रुद्रस्य रद्रत्वम्'-

<sup>1.</sup> बरुण बादित्यो राजेत्याह तस्य गम्भर्वा विशः (श. जा. 13:4:3:6)

जो रोया वह रुद्र (मेघ) का रुद्रत्व हैं।' बृहदेवता में भौर अधिक स्पष्टतः 'कहा है---

> अरोवीदन्तरिक्षे यद् विद्युद्वृष्टिं ददन्तृणाम् । चतुर्भिऋष्विभस्तेन छद्र इत्यभिसंस्तुतः ।। (बृह्हे ० 2134)

'अन्तरिक्ष में गर्जना करते हुये मनुष्यों के लिए बिजलीसहित वर्षा की अतः चार ऋषियों (कण्व, कुत्स, गृत्समद और विसिष्ठ) ने इद्र के नाम से मेघ की स्तुति की है।'

ऐतिहासिक रुद्र (महादेव) जो प्रजापित प्रचेता के पुत्र थे, प्रजुंत के समान वाणों के वर्षक थे, ऋग्वेद और यजुर्वेद (शतरुद्रीय प्रकरण) में रुद्र का ऐति-हासिक रूप स्पष्ट है, इतिहासपुराण उसका उपबृंहण करते हैं। यास्क द्वारा उद्धृत मन्त्र में रुद्र का ऐतिहासिकरूप स्पष्टत ग्रामासित होता है—

हमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाठने । अवादाय सहमानाय वेषसे तिग्मायुषाय भरता श्रुणोतु नः ॥ (ऋ 714611)

इस मन्त्र को मेघ के ऊपर घटाते हुये भी कोई बुद्धिमान् पिनाकी छह को भूल नहीं सकता।

इन्द्र—अग्नि और वायु दोनों की संज्ञा इन्द्र थी, यह अन्तरिक्ष की प्रधान देव माना गया।

निरुक्त में अनेक प्रकार से 'इन्द्र' का निर्वचन किया है यमा 'इरी दूणतीति वा ददातीति वा, दघातीति वा बारयत इति वा, धारयत इतिवा।' इरा अन्य या जल को कहते है, वह इरा (अन्य या जल) को भेदता है, देता है, घारण करता है, विदीण करता है या धारण करता है अतः इसकी इन्द्रसंजा है। इन्द्र इस्म, इदम इन्दित आदि से भी 'इन्द्र' पद की निरुक्ति यास्क ने की है। इन्द्र के बलकमीदि कार्य पिंडले बताये जा चुके है। मन्त्रों में इन्द्र का एक प्रमुख कार्य वृत्रवध बहुधा बताया है। जलरोधकशक्ति ही वृत्र है, इन्द्र जब वृत्र भिंध) इत्यी वृत्र का वध करते हैं, तब वर्षा होती है, सन्त्रों में ऐतिहासिक

इन्द्र भीर वृत्र का ग्राभास सर्वत्र चलता है। जलरोधक वृत्र और इन्द्र द्वारा जलमोचन का प्रसिद्ध मन्त्र है—

> दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप पणिनेव गावः । अपा विलमपिहितं यदासीद्वृतं जघन्वौ अप तद्ववार ।।

> > (死。1132111)

'दस्यु-असुरों की पित्तर्यां प्रथवा जल अहि (वृत्र) द्वारा रक्षित थीं, उन जलों को वृत्र ने उसी प्रकार रोक रखा था, जिस प्रकार पणि (व्यापारी) गायों को रोक रखता है। ग्रापों का बिल (मुख) बन्द था, इन्द्र ने वृत्र को मार दिया और पानी बरसने लगा।' इस मन्त्र में प्राकृतिक ग्रीर ऐतिहासिक दोनों घटनाओं का स्पष्ट वर्णन है। ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट वर्णन है। ऐतिहासिक घटनाओं का मन्त्रों में अन्यत्र भी वर्णन है यथा—

'वृत्रं हनित वृत्रह्वा शतकतुर्वे ज्योग शतपर्वेणा।' (ऋ० 6।89।3) विष्णु के साथ इन्द्र ने पर्वत पर ग्राश्रित वृत्र को मारा—'अहि यद् वृत्र-मपो विद्रवर्षसं हन्तृजीिषन् विष्णुना सचानः। (ऋ० 6।20।2)

'अहन्नींह पर्वते शिश्रयाणं त्वष्टाsस्मै वष्त्रं स्वर्यं ततक्षा'

(宅。113212)

ऋत्वेद में जो यह लिखा है 'न त्वं युयुत्से' (ऋ० 1015412) ग्रीर शतपथ बाह्मण (11111619) में — 'तस्मादाहुनेंतवस्ति यद्दैवासुरं यदिवसन्वाख्याने त्वद् उद्यत इतिहासे त्वत्' लिखा है, इसका भाव है कि यज्ञादि के विनियोग के समय इन मन्त्रों के ऐतिहासिक अर्थ की ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्रत्यथा शतपथा ह्याण में मन्त्रों के व्याख्यान में जो अनेक उपाख्यान लिखे हैं यदि उन घटनाओं का मन्त्रों से सम्बन्ध नहीं होता तो वे वहाँ क्यों लिखे जाते, अतः महाभारत और इतिहासपुराणों के वाक्य पूर्ण सत्य हैं केवल ग्रत्यश्चत के लिये ही फूटें हैं (इष्टब्य निरुक्तमीमांसा-शिवनारायण शास्त्री पृ० 352-53)

इतिहासपुराणाभ्यां वेब समुपबृ हयेत् । विमेस्परपश्चताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ (म० 1।1।267) पुराणं पूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः । (म० 111186) पुराणं चेन्न विद्यान्त स स्याद् विचक्षणः । (पुराण) भ्रनेक मन्त्रों में 'इन्द्र' पद निरुचय ही परमात्मा का प्रतीक या बोधक

्र प्रनेक पन्त्रों में 'इन्द्र' पद निष्चय ही परमात्मा का प्रतीक या बोधक हैं। यथा—

> 'इन्द्रो मायाभिः पुरुष्ट्य ईयते ।' 'रूपं रूपं मधवा बोमवीति ।' 'यद् द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः न त्वा बज्जिन्त्सहस्रं सूर्या अनु जातमष्टरोदसी । 'इन्द्रः सूर्यमरोचयद्।' 'इन्द्रे ह विश्वा भृवनानियेमिरे।'

वेदमन्त्रों में इन्द्र का एक प्रधान अर्थ परमात्मा भी है, परन्तु ग्रन्य प्रयों को विस्मृत नहीं किया जा सकता।

पर्जन्य — माध्यमिक प्रधान देव इन्द्र का ही एक रूप पर्जन्य है। पर्जन्य शब्द की व्युपित्याँ निरुक्त और बृहद्देवता के आधार पर पहिले लिखी जा चुकी है। ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के पर्जन्यसूक्तों के रचिपता वसिष्ठ ऋषि थे। पर्जन्य सम्बन्धी यास्कोद्धत प्रसिद्ध मन्त्र है—

विवृक्षान् इन्त्युत इन्ति रक्षस्रो विष्यं विभाय भुवनं महावधात् । उता नागा ईषते वृष्णयावतो यत्पर्णन्यः स्तनयन् इन्ति वृष्कृतः ।। (ऋ० 5।81।2)

'वृक्षों को गिराता है, राक्षसों को मारता है महावध से भूवन को डराता है, यह वर्षणशील पर्जन्य से निष्पाण भी डरता है और शब्दायमान पर्जन्य पापियों को नष्ट करता है।

बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, क्षेत्रस्यपित, ऋत, वास्तोष्पति और वाचस्पति— इन्द्ररूपी मेघ के विभिन्न गुणों एवं अवस्थाओं के आधार पर निरुक्त में 27 भीर बृहद्देवता में 26 नामों का निबंचन किया है। इतिहास में बृहस्पति आफ्निरस देवराज इन्द्र के पुरोहित और गुरु थे। परन्तु देव में ये ईश्वरीय या आकाशीय शक्ति के विभिन्न रूप हैं, यथा 'बृहस्पति' पद का अर्थ है बृहत् (माकाश या संसार) का पित — रक्षक या पालक मेघ। इसी प्रकार ब्रह्म का अर्थ है उदक (जल) उसका पित — ब्रह्मणस्पितः — मेघः। इसी प्रकार क्षेत्रस्य पितः खेत का पित — मेघ। क्योंकि बिना वर्षा के खेती नहीं हो सकती अतः मेघ क्षेत्रस्यपितः है। प्रायः यही अर्थ वाष्तोस्पित का है, वासस्थान का रक्षक 'ऋत' या 'ऋतस्य क्लोकः' जल या सृष्टि नियम की संज्ञा है, यह भी ईश्वर का पर्याय मानना चाहिए। यह गृहदेवता की संज्ञा थी।

अपानपात्—तन्नपात् शब्द के म्राधार पर इसकी व्याख्या है आप या जलों का नप्ता (पौत्र) । यास्काचार्य ने ऋष्वेद का निम्न मन्त्र उदधृत किया है, उससे सिद्ध होता है यह मेघस्थ विद्युत्का म्राभिधात है—

> यो मनिन्मो दीदयदप्स्वन्तर्यं विप्रास ईंडते अन्वरिषु । भूपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो बावृधे वीर्यास ।। (ऋ॰ 1013014)

'जो बिना हैं घन के जलों के मध्य में प्रवीप्त होता है, जिस (अग्निरूप विद्युत्) की यज्ञों में स्तुति करते हैं वह अपानपात् हमें मधुमती अप प्रवान करे, जिससे इन्द्र (रूप अग्नि या यज्ञ) बल के लिए बढ़ता है।

अन्यत्र मन्त्र है---

अपां नपादा ह् युपस्थादुपस्थ जिह् मानामूक्वौ विद्युतं वसानः । (ऋ० २।३५।६)

यमः — ऐतिहासिक यम विवस्तान् के पुत्र और मनु के अग्रज थे, मन्त्रार्थ के आधार पर ऐतिहासिक यम का अपलाप नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध वेदाचार्य शौनक ने ऐतिहासिक यम का स्पष्ट ही ग्रस्तित्व स्वीकार किया है—

इह प्रजाः प्रयच्छन्स संगृहीत्वा प्रयाति च । ऋषिविवस्त्रतः पुत्रं तेनाहैनं यमो यमम् ॥ (बृहद्दे० २।४८)

वह संसार को सन्तान प्रवान करते हैं और उनको संग्रह करके अन्य लोक में ले जाते हैं, जत: वैवस्वत यम ऋषि उनकी 'विवस्वत्पृत्र यम' कहते हैं। यही इस मन्त्र का ऋषि हैं परेषिवासं प्रवतो महीरनु बहुम्यः पन्यानमनुपस्पशानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हुर्विषा दुवस्य।।

( TE 0 1011411)

अग्नि वायु ग्रादि की भी यम संज्ञा है विस्तारभय से अधिक नहीं लिखते कुछ मध्यमस्यानी देवता चुलोक के भी देवता हैं।

मित्र—इसको प्रायः आदित्य (सूर्य) का पर्याय माना जाता है, परन्तु इस की वरुण के साथ युग्म देवता (मित्रावरुणा) के रूप में स्तुति की जाती है अतः मध्यमस्थानी देव माना गया है। केवल एक सूक्त (3159) में इसकी स्थतन्त्र स्तुति की गई है। जज का दाता होने से मेच का नाम भी आदित्य या मित्र है, क्योंकि अदिति आकाश की संज्ञा भी है, आकाश से उत्पन्न मेघ भी आदित्य (मित्र या वरुण) है। यास्क ने 'मित्र' शब्द का जो निवंचन किया है, उससे भी मित्र का अर्थ जल सिद्ध होता है—

'मित्रः प्रमीतेस्त्रायते । सिमन्वानी द्रवतीति वा। मेदयतेवी, (नि० 1012:121)—''(जल या मेघ) मृत्यु से रक्षा करता है, सिब्ज्वन करता हुमा बहुता है, गीला करता है। इससे सिद्ध हैं कि मित्र जल की संज्ञा थी। निम्न-मन्त्र में मित्र (मेघ) का सम्बन्ध कृष्टि (कृषि) से हैं—

> मित्रो जनान्यातयित बुवाणी मित्रो दाधार पृथिवीमुत बाम् । मित्रः कुष्टिरनिमिषाभि चष्टे मित्रायं हव्यंषुतवष्णुहोतन ॥ (ऋ० 315911)

''मेंव (मित्र) शब्द करता हुमा जनों को प्रेरित करता है, मित्र ने पृथिवी और आकाश को घारण किया, मित्र कृष्टि कृषि या कृषकों को निरन्तर देखता रहता है और मित्र के लिथे चृतशुक्त इवि होमो।''

क—(प्रजापित)—वेद में 'क' का अर्थे जल या प्रजापित है। सृष्टि के आर्दिकाल में हिरण्यगर्म रूप (सूक्ष्मरूप) में स्थित थे। 'क' का ग्रंथे सुख या कमनीय' भी होता है। स्यून रूप में सर्वप्रथम जलों की उत्पत्ति हुई, मतः उसकों हिरण्यगर्म प्रजापित कहा है (जल ही प्रजा का पालक है)—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक सासीत्। स दाघार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥ (雅010112111)

प्रजापति का अर्थ है प्रजा का पालक । इतिहास में स्वयम्मू, दक्ष, प्रचेता, करयप, मनु आदि 21 प्रजापति हुये हैं। प्रकृति में सूर्य, ग्राग्नि, जल, वायु म्रादि प्रजापति हैं, क्योंकि ये प्रजा (सुष्टि) के पालक या रक्षक हैं।

सरस्वान् — मेघ या समुद्र की संज्ञा हैं, यह मध्यस्थानी होने से मेघ की संज्ञा है, 'सरस्' जल की संज्ञा है, जलवायुक्त मेघ सरकते हैं, इसी आधार पर 'सरमा' मेघस्थ विद्युत् का नाम है।

विश्वकर्मा इतिहास में भुवन ऋषि का पुत्र विश्वकर्मा भौवन महान् यज्ञशील सम्राट् हुआ जिसने सर्वमेंघ यज्ञ में प्रजापति कश्यप की ससागरा पृथिवी दान में दे दी थी।

यास्क ने मन्त्रों के उदाहरणों के साथ ऐतिहासिक विश्वकर्मा के अतिरिक्त इसका अर्थ किया है 'विश्वकर्मा सर्वस्यकर्त्ता' (परमात्मा), धाता, विधाता, भादित्य, इन्द्र या प्राण है। निरुक्तचार्यों के मत में यह मेघ या वायु की संज्ञा है--

'विश्वस्य जनयन्कर्म विश्वकर्में षतेन सः।' (बृहद्दे० 2150)

क्योंकि मेघ जल से सर्वस्टिट होती है अतः मध्यमस्थानी मेघ की संज्ञा भी विश्वकर्मा है।

ताक्यं--त्वष्टा के समान ही इस शब्द का निर्वचन है, तूर्णमश्नुते (नि॰ 8111) शीघ्र व्याप्त हो जाता है, √ित्वष या √त्वक्षु से दीप्ति या स्त्रीलने के अर्थ में।

एक त्वष्टा आदित्य था, एक उशना काव्य का वंशज था, जिसका पुत्र त्वाष्ट्र वृत्रासुर हुआ। नैश्वक व्याख्यान, ताक्ष्ये पद का इस प्रकार है— 'तीर्णे न्तरिक्षे क्षियति तूर्णमर्थं रक्षति अश्नोतेर्वा (नि॰ 1013126) - 'विस्तीर्ण अन्तरिक्ष में निवास करता है, शीझ अर्थ (अर्थनीय - जल) को वर्षा के लिये प्राप्त (या व्याप्त) करता है या उसकी रक्षा करता है, मतः ताक्ष्य मेघ की

संज्ञा है। अरिष्टनेमि तार्क्य ने 'तार्क्य' नास से मेच की स्तुति की है। तार्क्य या त्वष्टा का अर्थ बढ़ई (तष्टा) भी प्रसिद्ध है। आप्रीदेवों में बढ़ई की ही एथकार के रूप में स्तुति है, क्योंकि यज्ञीपकरणों का निर्माता वही होता था। त्वष्टा और उसके शिष्य ऋभू, विभ्वा और वाज की सहान् शिल्पी होने के कारण ही इतनी महिसा थी। निम्न मन्त्र में भी यही भाव है—

तरुतारं रथानाम् ।

ग्ररिष्टनेमि "तार्क्षमिहा हुवेम (ऋ० 10।178।1)

तार्क्ष्यं या अरिष्टनेमि वैनतेय गरुड़ को भी कहते थे। परन्तु यह ऐति-हासिक देव था।

मन्यु—श्रन्तरिक्षस्थानी मेव की एक संज्ञा मन्यु थी। यास्क ने दीप्त्यर्थक √मन घातु से इसका निर्वचन किया है, क्रोघ और वध भी इस घातु का अर्थ माना है। शौनक ने इस मन्यु शब्द की ब्युप्त्पत्ति इस प्रकार की है—

ससुजे मासि मास्येनम् अभिमत्य तपोध्यजम् । (बृहद्दे॰ 2153)

'इच्छा करते हुये अग्रज तप ने इस (मेव) का प्रतिमास सूजन किया।' दिश्वका:—शौनक ने इस पद का व्याख्यान इस प्रकार किया है---

अप।मम्बरगभौषम् ग्रादवत्सोऽष्टमासिकम् । यत्कन्दत्यसक्वन्मध्ये दिवकास्तोन कश्यते ॥ (बृहद्दे० 2156)

(भिष) आकाश में आठ महीने पर्यन्त जलों को धारण करते हैं, और धन्तरिक्ष में यदा कदा गर्जना करते हैं खतः इनका नाम दिधिकाः हुआ। यास्क ने इनको धश्व और देवता भी माना है। मध्यस्थानीय देवगण में दिधिकाः मेष है। इसको सूर्यं के समान माना है—

> 'धा दिधकाः शवसा पट्च कृष्टीः सूर्य इव च्योतिषायस्ततान । (ऋ० 4138110)

सिवता—सबका उत्पादक (सूर्यं, वायु, अग्निया जल) सिवता हैं मध्य-स्थानीय देवों में सिवता का प्रयं जल (मेष) है और खुस्थानीयदेवों में सूर्यं तथा पृथिवीस्थानों में यह अग्नि है। इसको प्रजापति भी कहते थे। सिवता भीर प्रजापित का सम्बन्ध जनन या उत्पादन से है भनः कोई भी उत्पादक संविता कहा जा सकता है।

निम्न मन्त्र में मेघ या वायु (या आकर्षणशक्ति) का नाम है जो लोक लोक की स्थिर किये हुये है—

सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता सामबृहत्। अश्विमवा-धुक्षद्धुनिमन्तरिक्षमतूर्त्ते बद्धं सविता समुद्रम् ॥ (ऋ० 10।149।1)

'सिवता (वायु) ने नियन्त्रक शक्ति से पृथिबी को निरालम्ब स्थिर किया, सूर्य को दृढ़ किया। मध्यमस्थानी (सूर्य ग्रीर पृथिबी के) बीच में मेघ को प्रेरित किया वायुबद्ध यह मेघ (समुद्र) वायुबल से ही घूमता है।

त्वष्टा—यह पहिले कहा जा चुका है कि मध्यमस्थानी त्वष्टा देवता मेघ हैं, इसी को सविता भी कहते हैं, द्युस्थानीय त्वष्टा सूर्य है, निम्न मन्त्र में सविता (उत्पादक) विश्वरूप (प्रनंकरूप) मेघ या वायु को त्वष्टा-सविता कहा है—

देवस्त्वष्टा सविता बिश्वरूपः पुषोष प्रजाः पुरुधा जजान । (ऋ० ३।५५।१९)

वातः—यह सामान्य वायुकी संज्ञा है— वात ग्रावासुभेषजं ग्रम्भु मयोभु नो हृदे। प्रण वायूषि तारिषत् (ऋ • 1।186।1)

'हे बात । तुम भेषज (प्राण) शान्तिकारक सुखकारक होकर हमारे हृदयों में बाब्रो और हमारी बायुओं को बढ़ाओं।'

वेत:—इच्छा या सौन्दर्य के अर्थ में वेन से यह शब्द बना हैं, इसके अनेक अर्थ हैं, एक अर्थ शुक्राचार्य और शुक्र या वीर्य भी है। शुक्रप्रह को भी वेन कहते हैं इसी से अंग्रेजी 'वेनस' (Venus) शब्द निष्पन्न हुआ। मध्यस्थानी देवों में वेन वाग्रु या इन्द्र हैं—'अंभा वेनक्चोदयत् पृष्टिनगर्भी इतीन्द्र ए वै वेन:, (शांखा ब्रा० 815) यह इन्द्र मेघस्थ विद्युत् (कान्ति) अथवा स्वयं वाग्रु है—

प्राणभूतस्तु भूतेषु यद्वेनत्येषु तिष्ठति । (बृहद्दे 🕶 2152)

"प्राणियों (भूतों) का प्राण (बायु) होने के कारण यह गतिशील **बायु** 'वेल' हैं।

इसके अनन्तर यास्काचार्य ने कुछ साधारण एवं प्रसिद्ध देवों का परिगणन एवं व्याख्यान किया है, यथा प्रसुनीति, ऋत, इन्दु, प्रजापति, प्रहि, अहिर्जु बन्य, सुपर्ण और पुरूरवा। इनमें प्रजापति को छोड़कर बन्य किसी को वेदोत्तरसाहित्य में महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ।

श्रमुनीति — प्राणी के मृत्यु के समय उसके प्राणों को ले जाने के कारण वायु के एक रूप को श्रमुनीति कहा गया है —

यदन्तकाले मूतानाम् एक एव नयत्यसून् (बृहद्दे ० 2154)

ऋत—इसकी पूर्वपृष्ठों पर व्याख्या की जा चुकी है, यह उदक का

इन्दु — यह √इन्धी दीप्ती या √उन्दी क्लेदने के अर्थ से बना है, यह इन्द्र (वायु) या सोम का नाम है। वेन, असुनीति, ऋत और इन्दु-देवता केवल सुक्तभाक् देवता है इनको हवि: नहीं दी जाती।

अहि—यह मेघ या विद्युत का नाम है, इसको वृत्र भी कहा बाता है। अहिबुँ ज्य—यास्क ने लिखा है—'योऽहिः स बुष्ट्यो बुष्टनमन्तरिक्षंतिमन-वासात्', (नि॰ 10:44)—'जो अहि है वनी अहिबुँ ज्य है, बुष्टा' कहते हैं आकाशतल या अन्तरिक्ष को। उसका निवासी मेघ हुआ अहिबुँ ज्य ।

सुपर्ण इतिहास में कश्यपपुत्र वैनेतय गरुड़ को सुपर्ण या गरुतमान् कहा जाता है, यद्यपि वेदमन्त्रों में सुपर्ण का यही एकमात्र अर्थ नहीं है। सुपर्ण स्प्रं, अपिन, वायु रिक्स बादि का नाम है। यास्क ने लिखा है "सुपर्ण सुपतनाः (आदित्यरश्मयः) यह सूर्यकिरण आदि का नाम है। निम्न मन्त्र में सुपर्ण सूर्य का नाम है

> वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यस्यद् गभीरवेपा असुरः सुनीयः। (ऋ० 1।35।7)

'इन्द्र मित्र' वरुणमण्निमाहुः प्रसिद्ध मन्त्र में गरुत्मान् दिव्य सुपर्ण को अग्नि

कहा है। निम्न मन्त्र में सुपर्ण मेघ या वायु का नाम है, परन्तु इसमें भी वैनतेय गरुड़ और विनता माता के आख्यान का स्पष्ट ग्रामास मिलता है— (ऋ 0 10।144।4)।

> एक: सुपर्णः स समुद्रमाविवशे स इदं विश्वं मुवनं विचष्टे । तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेढिहस उ रेढिहमातरम् ॥

इसकी व्याख्या करते हुये यास्क ने लिखा है—ऋषे वृष्टार्थस्य प्रीतिमंब-त्याख्यनसंयुक्ता' (नि॰ 10।4।45)—यद्यपि मन्त्र में माध्यमिका वाक् (मेघवाणी) का वर्णन है तथापि मन्त्र पढ़ते ही गरुड़ और विनता का स्मरण हो जाता है।

प्रजापित—माध्यमिक देवगणों में वायु या मेघ (इन्द्र) की प्रजापालक होने से प्रजापित कहा गया है। मन्त्रों में यह गौण देव है।

पुंरुरवा—बहुत शब्दकारी मेघ को ही पुरूरवा कहा गया है, इसकी पत्नी उर्वशी (विद्युत्) है, ऋषियों को आख्यानप्रिय होने के कारण वेदमन्त्रों में इतिहास और गाथा का मिश्रण भी है।

सोम ग्रौर क्येन — वेद और वैदिकयजों में सोमतत्व और सोमऋतुओं का अद्वितीय स्थान था। ऋग्वेद का सम्पूर्ण नवम मण्डल सोम के लिए समर्पित है। सोमऋतुओं में ही घोडका ऋत्विक् होते थे, इनके एकाह, ग्रहीन और सत्ररूप में अनेकक्षत भेदविभेद थे। वेद में सोमतत्व क्या था ग्रौर क्येन का इसके साथ क्या सम्बन्ध था इस विषय की यहाँ संक्षेप में विवेचना करते हैं।

सोम को अमृत माना गया, जिसे पीकर मानव अमृत हो जाता है— 'अपाम सोमममृता अभूम' (ऋ० 8।48।3) सोम पहिले दिव्यलोक में या, सर्वेप्रथम गन्धर्व विश्वावसु ने इसको वहाँ से चुराया तब देवों को इसका ज्ञान हुआ—'दिवि वै सोम आसीत् गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यामुषणात्ते देवा विदुः।' (श. ब. 3।2)3।2)।

्र सोम कौतसा पदार्थ था, यह अब एक बिवाद का विषय बन गया है।

आयुर्वेदशास्त्र में समस्त बलकारिणी औषधियों की संज्ञा सोम प्रतीत होती है। ऋत्वेद में सोम को मू बवान पर्वंत पर उत्थन्न भक्ष बताया गया है—'तोमस्येव मौजवतस्य भक्षः (ऋ० 1013411) । श्री सत्यव्रत सामाश्रमी के मत से मूजवान पर्वंत कैलाक्षणिर के पिक्चम में स्थित था। वाजसनेयिसंहिता (3-61) में छ्वनिवास से परे मूजवान पर्वंत बताया गया है—'एतत्ते छ्वाबसम् तेन परो मूजवतोऽतीहि' सुश्रु तसंहिता (29-26-30) में हिमवान, सह्यपर्वंत, महेन्द्र पर्वंत, मलयगिरि, श्रीपर्वंत, देविगरि, देवसह्य, पारियात्र आदि पर सोम का प्रभव बताया गया है और उसके भेद हैं—कं श्रुमान्, मूञ्जवान्, चन्द्रमा, रजतप्रभ; दूर्वांसोम, कनीयान्, श्रेताक्षा, कनकप्रभ, प्रतावान्, तालवृत्त, करवीर, अंशवान्, स्वयंप्रभ, महासोम, और गायत्र आदि।

ऋग्वेद में सोम को एक ग्रीविध माना है-

सोमं मन्यते पियान् यत् संपिषन्त्योषिषम्। (ऋ० 10-85-3) चन्द्रमाको भी सोम कहते हैं, क्योंकि यह श्रौषिषयों में सोम का वर्षन

करता है। यास्क ने लिखा है 'सोमो रूपविशेषरोषधिश्चन्द्रमा वा।---

मोर सन्त्र उद्घृत किया है—

यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत ग्राप्यायसे पुनः।

वायुः स्रोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥ (ऋ॰ 10-85-5)

यज्ञों (सोमकतुग्रों) में ऋत्विगण गावा से सोम का रस निकालते थे और अग्नि को होम करने के अनन्तर उसका पान करते थे।

> स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया । इन्द्राम पातवे सुत ॥ (ऋ० ९॥।।)

गोदुः घादि में मिश्रण करके इसका पान किया जाता था...

'संते पर्यासि समुयन्तु वाजा।' (ऋ० 1।91।18)

वेद में सोम का महात्म्य इतना बढ़ गया कि वह परमात्मा का प्रतीक

<sup>(1)</sup> ऐतरेय, पृष्ठ 35।

<sup>(2)</sup> सुश्र तसंहिता (2812-7)

बन गया । सुष्टि रचना के मूल उपादन दो ही माने गये—'अग्नीषोमात्मकम् जगत्।' सोम, बृद्धि, द्युलोक, पृथिबी, अग्नि, सूर्यं, इन्द्र मौर विष्णु का जनक कहा गया हैं—

> सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । जनिताग्नेजंनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ (ऋ० ९।९६।5)

सोम केवल शीतलता या ग्रग्नि का अभाव नहीं है, सोम सृष्टि का मूलत्रव है, जिसके बिना अग्नि या सूर्य प्रज्वलित नहीं हो सकता, जिस प्रकार पानी से बिजली से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सोम से सूर्य जलता है के

सोम भावित्य का भी नाम है, वह मारमा और परमात्मा की भी संज्ञा थी—'सोम: पवित्रमत्येति रेमन्।' (ऋ० 919616)

इसः मन्त्र में यह सूर्य की संज्ञा है। निम्न मन्त्र में यह आत्मा का श्रमिधान है—

'सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ।

(死。 9197134)

सोम को 'इन्द्र' भी कहते थे-

ब्हत्सोमो वाव्धे सुवान इन्दुः।

(死。9197140)

तिम्न मन्त्र में सीम को सृष्टि का मूलतत्व बताया गया है-

महत्तत् सोमो महिषरचकारापा यद् गर्भोऽवृणीत देवान् । भदधादिन्द्रे पवमान बोजोऽजनयन् सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥

(寒0 9197141)

'महान् सोम ने सहान भ्रापों के गर्म (सृष्टि) घारण कराया। जिससे दैव चुनोकादि उत्पन्त हुये। भ्रानिकप पवमान इन्द्र में घोज भरा, और सूर्य में प्रकाश उत्पन्त किया।

इसीलिये सोम कौ अमृत कहा गया है, क्योंकि आप्यायन (वर्षन) से यह अगत् सतत स्थित है— 'जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा।'

(死0 9197140)

सोम को 'राजा' या 'सोमराजा' मी कहते थे। चन्द्रमा इस सोम का एक प्रतीकात्मक ग्रंशमात्र है।

इयेन—सोम के साथ श्येन का घनिष्ठसम्बन्ध वेदमन्त्रों में दृष्टिगोचर होता है। ग्राधिदैविक दृष्टि से श्येन (श्येन: शंसनीयं गच्छित नि० 2-24) सूर्य या इन्द्र (अग्नि) का नाम है। ग्राध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा (जीवात्मा) का नाम है।

सामान्यतः हयेन बाज या गरुड़ को भी कहते हैं। इतिहासपुराणों में गरुड़ वैनतेय द्वारा सोमाहरण की कथा प्रसिद्ध है। वहाँ उल्लिखित है कि वैनतेय गरुड़ ने देवलोक से नागों के लिए सोमहरण किया, इसी प्रकार वेद मन्त्रों में बहुधा उस्लेख है कि इयेनपक्षी सोम को लाता है। 'धर्मपुग' नामक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र¹ में श्रीमारुति चितमपजी ने लिखा है 'अमरीकी शोध कर्ता ग्रारं गांडं नवासन ने सिद्ध किया है कि सोम 'पलाइड अगरिक' (अमानिता मस्कारिया) नाम से जानने वाला कवक है। ''यह वनस्पति साइवेरिया ग्रीर नावें से ईशान्य रूस तक के गीले पर्वतिशिखरों पर मिलती है तथा ऋग्वेद में इयेनपक्षी का कई स्थानों पर उल्लेख है। सोम के खेतों की रक्षा और पर्वतों से सोम चुनकर लाने का श्रद्भुत काम इन इयेनों से कराया जाता था। अतः प्राचीन भारत (किलपूर्वकाल) में इयेनपक्षिपालन भी विशाल पैमाने पर किया जाता होगा जिससे थे पक्षिपण पर्वतों से चुनकर विशालमात्रा में सोम लाते थे। ऋग्वेद के निम्नमन्त्रों से श्रह निक्चयपूर्वक आभास मिलता है कि हिस्ता ग्राहे के स्वालमात्रा में सोम लाते थे।

आदाय क्येनो अभरत् सोमं सहस्र सर्वा झयुतं च साकम्। (ऋ० 4-26-7

'रंपेन पक्षी सहस्र ध्रयुत (लाखों) सब सीम लाये।'

<sup>(1)</sup> साप्ताहिक धर्मयुग, दिनाँक 9-2-75।

नव च यन्नवित च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो रणांसि । (ऋ० 1-32-14)

'श्येन पक्षी ६६ निदयों धौर पर्वतों को पार करते हुये निर्मय होकर आये।

यत्रा चक्रुरमृता गातुमस्मै श्येनो न दीयन्नन्वेतिषायः। (ऋ• 7-63-5)

देवों ने स्थेन के लिए मार्ग बनाया. वे पक्षि उड़ते हुये मार्ग पार कर गये।

असमने अध्वति वृजिने पथि रयेनां इव । (ऋ. 6-46-13) 'असमान भीर कठोर मार्ग में क्येनों के समान'।

म्रतः सोमानयन का प्रधानकायं म्रतिपुरातनयुग में ब्येन पक्षी करते थे। मध्यमस्थानी देवताओं में ही चन्द्रमा की गणना की गई।

चन्द्रमा के अनन्तर यास्क ने मृत्यु, विश्वानर, धाता और विधाता का वर्णन किया है। माररे के कारण यह 'मृत्यु'नाम है। शतबलाक्षमौद्गल्य के अनुसार मृत को गिराता है इस लिए यह नाम है।

बागु या इन्द्र ही विश्वानर (आपः) है, इसी को नारा कहते है मन्त्र है—
'उद्रु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रोत्। (ऋ. 7-73-1)
'सविता देव विश्वानर विश्वजन्य समृत ज्योति पर आश्रित हुआ।' यह मेघ ही
विश्वानर सविता है।

धाता विधाता भी प्राणघारण वायुया मेच के विभिन्न रूप हैं। माध्यमिक देवों के ये अख्टनण कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं—

(1) मस्तः (2) ख्द्राः (3) ऋभवः (4) अङ्गिरस (5) पितरः (6) ग्रथवणिः (7) मृगवः (8) आप्त्याः ।

मस्तः इतिहास में सस्त इन्द्र के भाता और दिति के पुत्र माने गये हैं नैरुक्तिक निर्वेचन में मस्तः सध्यस्थानीय देवगणों में प्रथम हैं। ब्राह्मणग्रन्थों और इतिहासपुराणों में इनके 49 गण माने गये हैं—'सप्त सप्त हि मास्ता गणाः।' (श. जा. 9-3-1-25) ये मरुतः विद्युन्मय वायुघों (मेघों) की संज्ञा है जो विषिष्ठ अन्न या जल से, सुमाया जगत् का कल्याण करते हैं—

> श्रा विद्युनमद्भिः मेहतः स्वर्के रथैभिर्यात ऋष्टिमद्भिरहवपर्णेः । आ विषष्टया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ।। (ऋ. 1-88.1)

इन मरुतों के दीप्तिमान रथ फ्रीर ऋष्टि (बर्छी भाले) हैं। यहाँ मरुतों का मानवीकृतरूप स्पष्ट है। वस्तुत: मरुतगण देवराज इन्द्र के सैनिक थे, जो ऐतिहासिक पुरुष भी थे। मरुतों को निम्न मन्त्र में श्रंगिरा के पुत्र कहा है—

> त्वसम्बे प्रथमो अ'गिरा ऋषिर्देवो देवानाभवः शिवः सस्ता । तव व्रते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त मक्तो भ्राजदृष्टयः ॥ (ऋ. 1-31-1)

ये अगिरापुत्र मस्तः किन्न, विद्वान् और दीष्तिमान् थे। प्राकृतिक मस्त (वायुमों) पर भी उपयुक्त विशेषण घटते हैं। प्राकृतिक मस्त आंधी तूफान क्यों और विजली के देवता हैं। ऐतिहाहिक मस्तः युद्ध के देवता या इन्द्र के सैनिक थे। यूरोप में आजतक इनकी मार्स (Mars-मंगल) युद्ध देवता के रूप में पूजा की जाती हैं। यूरोप के देशों में इसके विभिन्नाम प्रचलित थे।

ऐतिहासिक अग्निया अंगिरा ऋषि देवों (इन्द्रादि) के पुरोहित थे। देवगुरु बृहस्पति आंगिरस प्रसिद्ध देवपुरोहित थे। अग्निका एक नाम रुद्र था। मस्तों के पिता रुद्र या रुद्राः कहे गये हैं।

रुद्धाः—ये भी वायुविद्योषों का अभिषान है जो अन्तरिक्षस्थानीय है। गर्जना (रव या शब्द) करने के कारण वर्षा के पूर्व मेच रुद्धसंज्ञा धारण करते हैं। रुद्धाः और मरुतः वायु (मेघ) के पर्यायवाची होने से समानार्थक है। रुद्धों के पुत्र होने से मरुतों को भी रुद्धाः कहा जाता है। रुद्ध भी वर्षा, ग्रांषी और तूफान के देवता हैं। इनकी संख्या इतिहास में 11 हैं, परन्तु तैत्तिरीयसंहिता में 33 बताई है।

पृथिबी पर रुद्र ग्रग्निका नाम है, ग्रन्तरिक्ष में यह विद्युन्भय मेघ है। इतिहास में यह पशुपति महादेव का नाम है जो रुद्रों के अधिपति हैं। अतः रुद्र भीर मरुत ऐतिहासिक देव भी थे। मन्त्रों में मुख्यतः ये प्राकृतिक देव हैं परन्तु वहाँ भी इनका मानवीकरण या ऐतिहासिकरूप स्पष्ट है।

मध्यमस्यानी देवगण के शेष छः गण तो निश्चयपूर्वक ऐतिहासिक ऋषि ये — ऋभवः, श्राङ्गिरसः, अथवणिः, मुगवः और आप्त्याः।

ऋभवः — प्रकृति में यह विद्युत्तरङ्ग या सूर्यरिष्म का नाम है — 'ऋभव उच मान्तीति वा, ऋतेन भान्तीति वा। ऋतेन भवन्तीति वा', (ति. 11-2-15) 'जो बहुत चमकते है, भेघोदक से चमकते या होते है।'

इतिहास में ऋभुगण अङ्गिरावंशीय सुघन्वा के पुत्र थे जो अपने शिल्पनैपुण्य (Technology) के बल पर देवत्व को प्राप्त हुये—

> विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः। सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त बीतिभिः।। (ऋ. 1-101-4)

मरणधर्मा (मनुष्य) होते हुए शिल्पकला के कारण शीघ्र ही वे सूरचक्षु विद्वान् ऋभुगण ग्रपने कर्मों द्वारा ग्रमृतत्व (देवत्व) को प्राप्त हुये उनके कुछ विशिष्ट कार्यों का उल्लेख निम्न मन्त्रों में हैं—

'येन हरी मनसा निरतक्षत तेन देवत्वमृभवः समानश।'

(雅• 3-60-3)

'उन्होंने इन्द्र के लिये दो हरी घोड़ों का निर्माण किया, जिससे उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ।'

चमसं नवं त्वष्टुर्वेवस्य निष्कृतम् । अकर्ते चतुरः पुनः।'

(死. 1-20-6)

'स्वष्टा के लिए उन्होंने एक चमस के बार चमच बनाये।'

Principle State of the second

ऋग्वेद-निरुक्त और बृहद्देवता में इनका संक्षिप्त इतिहास मिलता है— 'ऋगुर्विम्बा दाज इन्द्रों नो अच्छेम यज्ञं रत्नधेयोपयात।'

(雅. 4-34-1)

सुधन्वा ग्राङ्गिरस के तीन पुत्र थे— 'ऋमुविभ्वा वाज इति सुधन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा बभूदः।' (नि. 11-2-16) महाभारत उद्योगपर्व और छान्दीग्योपनिषद् से ज्ञात होता है कि सुधन्वा आङ्गिरस इन्द्र और विरोचन के संतीर्थ्य (सहपाठी) थे, अतः ऋमुञ्जाता इनसे एक पीढ़ी अनन्तर हुये।

बृहद्देवता (अध्याय 3183-91) में ऋभुओं का कुछ विस्तृत इतिहास दिया गया है—

सुधन्यन आङ्गिरसस्यासन्पुत्रास्त्रयः पुरा ।
ऋमुविभ्वा च वाजरूच विष्यास्त्वष्टुक्वतेश्भवन् ।।
शिक्षयामास तांस्त्वष्टा त्वाष्ट्रं यत्कमं किंचन ।
परिनिष्ठितकर्माणो विश्वे देवा उपाह्नयन् ।।
विश्वेषा ते ततर्वकर्वाह्नान्यायुधानि तु ।
धेनुं सबर्दुंषां चकुरमृतं सवरूच्यते ॥
बृह्स्पतेरयाहिवभ्या रयं दिव्यं त्रिबन्धुरम् ।
इन्द्राय च हरी देव प्रहितेनानिनापि यत् ॥
एकं चमसीमत्युक्ते च्येष्ठ बाहित्यथो दिवि ।
उक्त्वा तत्सपुरुक्ते च्येष्ठ बाहित्यथो दिवि ।
उक्त्वा तत्सपुरुक्ते च्येष्ठ बाहित्यथो दिवि ।
स्वान् समामन्त्र्य अमृतत्वं दहुक्च ते ॥
तृतीयसवने तेषां तैस्तु भागः प्रकल्यितः ॥

'पुरा काल में सुघन्वा आङ्गिरस के तीन पुत्र हुये—ऋसु, विस्वा धौर वाज। वे तीनों त्वष्टा के शिष्य हो गये। त्वष्टा ने उनको उन समस्त शिल्पों. और विज्ञानों (विशेषतः यान्त्रिककर्म) की शिक्षा दी जिसमें वे पारंगत थे। इन विज्ञानों के विशेषज्ञ देवों ने ऋभुश्रों को विज्ञानप्रदर्शन को ललकारा। तब ऋस्भुश्रों ने विश्वदेवों के लिए वाहमों और आयुषों का निर्माण किया। उन्होंने सबदुं घा गाय का निर्माण किया, अमृत को ही बृहस्पित का 'सबर्' कहते हैं। ऋसुश्रों ने अधिवनीकुमारों के लिए त्रिबन्धुर रस और इन्द्र के लिए दो अदवों का निर्माण किया। देव प्रेषित अभिन के मान्यम से भी अपने विकास

थे ही।

का प्रदर्शन किया। जब अग्नि ने कहा कि 'एक चमस को चार कर दो तो इन्होंने 'क्येष्ठ ग्राह' ऋचा के अनुसार स्वर्ग में एक चमस के चार चमस कर दिये। त्वष्टा (गुरु) सविता श्रौर देवदेव प्रजायित ने सब देवों को बुलाकर ऋमुओं को देवत्व या अमरत्व प्रदान किया और सोमऋतु के तृतीयसवन में देवों के साथ इनको भी यज्ञ भाग मिलने लगा।

प्राचीनभारत में श्रेष्ठपुरुषों को देवत्व प्रदान करने की परिपाटी अनन्त काल से चली आ रही थी, जो शाज भी किसी न किसी रूप में चल रही है।

अङ्गिरसः —ऐतिहासिक अङ्गिरस पृथुवैन्य के समय हुये थे और प्रचेता के पुत्र और दक्ष के भ्राता थे। इन्द्रादि के समय प्रङ्गिरा का अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। इन्द्र के समकालीन बृहस्पति, सुघन्वा आदि अङ्गिरा के वंशज विद्यमान थे। अग्नि या अङ्गारों को भी अङ्गिरा या अङ्गारों को भी अङ्गिरा या अङ्गारों का मिन्न मन्त्र में प्राकृतिक और ऐतिहासिक अग्नि (ग्रङ्गिरा) भौर ग्रङ्गिरसः दोनों का ही वर्णन है—

विरूपास इदृषयस्त इद् गम्भीरवेपसः। ते अङ्गिरसः सुनवस्ते ग्रग्ने: परिजज्ञिरे ।। (ऋ० 1016215) ग्रङ्गिरा, मृगु और अग्नि तीनों भ्राता ऋषि थे ग्रौर समकानीन तो

प्राचीनभारत में वंशप्रवर्तक, पूर्वजया महापुरुष को देवता मानने की प्रवृत्ति थी। इसी कारण अग्नितुल्य या अग्नि के आविष्कारक अङ्गिरा ऋषि मध्यमस्थानी देव माने गये। अङ्गिरा के वंश आङ्गिरस ऋषि देवों के साथी थे अतः वे भी देवता माने जाते थे।

भूगवः श्रौर अथवांणः — जो परम्परा अङ्गिरा की थी, उसी के अनुरूप दैत्यों के ब्राह्मण (पुरोहित) भागंव और ब्राथवंण ऋषिगण भी मध्यमस्थानीय देवगण माने गये॥

पितर:--अङ्गिरस, भूगव और आयर्वण एवं अन्य प्रवर (गोत्रप्रवर्तक) विस्थ अदि ऋषि एवं यम के वंशव पितर मी देवता माने गये--

अङ्गिरसो न पितरो नवग्वा अथर्वाणो मृगव: सौम्यास:। (ऋ० 1011416)

यास्क ने लिखा है—'माध्यमिको देवगण इति नैस्क्ताः। पितर इत्या-ख्यानम्।' (नि॰ 11।2।19)। 'ये प्रङ्किरस आदि माध्यमिक देवगण हैं परन्तु इतिहासपुराण (आख्यान) में ये पितर (मनुष्यों के पूर्वज) हैं।'

पुनः यास्क ने लिखा है-'प्राथाप्यृषयः स्तूयन्ते ।' (नि॰ 11120)

'वेद मन्त्रों में ऋषियों की स्तुति भी की गई है।'

श्राप्त्या:—इसकी नैरुक्त ज्युत्पत्ति 'आप्लृ' (व्याप्तौ) से हुई है जैसा कि यास्क ने लिखा —'आप्त्या आप्नोते; ।' (नि॰ 11120)

मूल में 'झाप्त्याः' मी पितर या ऋषिगण का नाम है, इनका मूलप्रवर्तक 'आप्त' ऋषि या। ये अत्यन्त प्राचीन ऋषि ये, 'झाप्त' के सम्भवतः तीन पुत्र थे, जिनमें 'त्रित' प्रधान थे झाप्त्यों की स्तुति निम्न मन्त्र में की गई है—

> स्तुषेय्यं पुरुवर्षसमुम्वमिनतममाप्त्यम।प्त्यानाम् । का दर्षते सवसा सप्त सानून् प्रसासते प्रतिमानानिभूरि ॥ः

> > (年 10112016)

'जो स्तोतव्य बहुरूप, ईश्वरतम, आप्तन्थों में आप्तव्य ग्राप्त अपने बल से सप्त दानवों ग्रीर उनके समान बहुतों का विदारण करते हैं।'

यहां आप्त्य मध्यमस्थानीय मेघगण का ही रूप विशेष है जो आपों (जलों) से पूर्ण उपर्युंक्त विशेषताओं से युक्त है।

भृहायेद में त्रित भ्राप्त्य का ऐतिहासिक उल्लेख इस प्रकार है— त्रितस्तद्धे दाप्त्यः स जामित्वाय रेमित वित्तं में भ्रस्यरोदसी। त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत कतये। तच्छुश्राव बृहस्पितिः पुण्वन्तंहूरणादुरु वित्तम्।। (ऋ० 1110519,17)

'त्रित आप्त्य ऋषि ने बन्धुत्व (या मनित) के लिए पुकारा पृथिवी भीर

आकाश को । कूप में पतित त्रित ने अपनी रक्षा के लिए देवों को पुकारा। उसको बृहस्पति ने सुना।' बृहद्दे बता (31132-136) में कुछ अधिक विस्तार से यह इतिहास लिखा है—

> त्रितं गास्त्वनुगच्छन्तं कूराः सालावृकीसुताः । कूपे प्रक्षिप्य गास्सर्वास्तत एवोपजिह्नरे ॥ स तत्र सुषुवे सोमं मन्त्रविन्मन्त्रवित्तमः । देवाञ्चावाहयस्सर्वास्तव्छुशाव बृहस्पतिः ॥

'सालावृकी के पुत्र देत्यों ने गायों के अनुचर त्रित को कुयें में गिरा दिया और सब गायों को ले गये। मन्त्र वेदों में श्रेष्ठ मन्त्रविद् त्रित ऋषि ने वहाँ (कूप में) सोमसवन किया और सब देवों का श्राह्वान किया। बृहस्पति ने उसके आह्वान को सुना।'

प्राकृतिक देव अप्त्य मध्यमस्थानीय आप या पानी के देवता मेघ हैं जो वर्षा करते हैं। अन्तरिक्षस्थ सोम (रस = जल) का ध्राप्त्य से विशेष सम्बन्ध भी मन्त्रों में प्रकट है।

पारित्यों के घमँग्रन्थ अवेस्ता में अनेकश थित की चर्चा है, आप्त्य को वहाँ 'ग्राड्य' कहा है जो भाषाविकार के कारण है। त्रित का ऋग्वेद (1:15815) में उल्लिखित त्रैतन दास से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसने दीर्धतमा मामतेय के वध का प्रयस्न किया था परन्तु ऋषि ने स्वयं ही त्रैतन को मार दिया।

महाभारत (शान्तिपर्व 336 झः) में इन्द्रसखा उपरिचरवसु के यज्ञ में एक, द्वित श्रीर त्रित ऋषि सदस्य थे—

> बृहस्पतिरुपाच्यायस्तत्र होता बमूब ह । प्रजापतिसुताश्चात्र सदस्याश्चामवस्त्रयः । एकतश्च द्वितश्चैव त्रितश्चैव महर्षयः । (श्लोक 5,6)

यह तसु राजा कृतयुग में इन्द्र के समकालीन था, न कि शन्तनुपिता प्रतीप का समकालीन उपरिचरवसु (व्यासजी का नाना), अतः त्रित आदि आप्त्य ऋषिगण मी उसी समय हुये।

## स्त्रीदेवता

निरुवत (11)22-50) में 21 स्त्री देवताओं का व्याख्यान है।

वे हैं—(1) अदिति (2) सरमा (3) सरस्वती (4) वाक् (5) अनुमति (6) राका (7) सिनीवाजी (8) कुंह (9) यमी (10) उर्वेशी (11) पृथिवी (12) इन्द्राणी (13) गौरी (14) गौ (15) घेनु (16) अघ्न्या (17) पथ्या (18) स्वस्ति (19) उषा (20) इला और (21) रोदसी। अनेक वेदशाखाओं में सीता (हल का फाल) की देवता के रूप में स्तुति है, अतः बृहद्देवता (11129) में सीता और लाक्षा—इन दो देवताओं का और परिगणन है।

अविति—उपर्युक्त स्त्रीदेवता वेद या निरुक्त में प्रायेण प्राकृतिक शानितयों के रूप में ही अभिप्रेत हैं, परन्तु इनमें से अधिकाँश देवता ऐतिहासिक रूप भी लिये हुये हैं, यथा इतिहास में अदिति प्रजापति कश्यप की पत्नी और विवस्वान् विष्णु इन्द्र आदि द्वादश आदित्यदेवों की माता थी, परन्तु मन्त्रों में अदिति का ऐतिहासिक रूप कम और प्राकृतिक रूप अधिक है, परन्तु जहाँ प्राकृतिक रूप बिक है, परन्तु जहाँ प्राकृतिक रूप है वहाँ भी ऐतिहासिक छाया विद्यमान है—

भूजेंज उत्तानपादो भुव ग्राशा अजायस्त । ग्रदितेदेक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥ (ऋ० 10।72।4)

'उत्तानपद हिरण्यगर्भं (ब्रह्माण्ड) से पृथ्वी उत्पन्न हुई, मुब (अन्तरिक्ष) से दिशायें उत्पन्न हुईं। दक्ष (सूर्य) अविति (प्रकृति या पृथिवी) से उत्पन्न हुआ और अदिति (उषा) दक्ष (सूर्य) से उत्पन्न हुई।' जब ऋषि ने यह मंत्र बनाया तब उसके घ्यान में ऐतिहासिक दक्ष और अदिति अवश्य थे। जब यास्क ने 'अदिति दाक्षायणी' (नि॰ 11:3:16) जिल्ला तो उसका अभिप्रायः ऐतिहासिक पक्ष की ओर ही या। अन्यत्र भी यास्क ने जिल्ला है—

'अदितिरदीना देवमाता वा' (नि० 4132) । अदिति को दाक्षायणी और देवमाता कहने का उपबृहण इतिहासपुराण से ही होता है इसीलिए कहा है—

इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपबृहंयेत् । विमेत्यस्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहृरिष्यति ॥ अतः यास्क जैसा निष्कतसम्प्रदाय का घोर पक्षपाती भी इतिहासपक्ष को मूला नहीं। सर्वप्रथम यास्क ने निष्कतपक्ष से धादिति को सूर्यपुत्री उषा बताया, पुनः दक्षपुत्री दाक्षायणी कहा, जो ऐतिहासिक पक्ष है। अग्नि को भी अदिति कहा जाता है—'ग्रग्निरिप अदितिष्ठच्यते।' (नि० 11123) अदिति अखण्डनीया प्रकृति का नाम भी है, जैसा कि निम्नमन्त्रों का भावार्य है—

अदितिद्यौरिदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ॥ (ऋ० 1।89।1०)

देवानां युगे प्रथमे असतः सदजायत । अदितिर्द्धां जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव ।। (ऋ० 10।62।4)

यहाँ पर ग्रदिति और दक्ष सांख्यदर्शन के प्रकृति और विकार हैं। इनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रधान (दक्ष) को प्रकृति (अदिति) से पृथक् नहीं किया जा सकता, इसीलिये मन्त्रों में कहा गया है कि दक्ष से अदिति और अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ।

 यास्क ने लिखा 'ग्रावित्यो दक्ष इत्याहुः' जब दक्ष ग्रादित्य है तब अग्नि अदिति है। मध्यमस्थानीय देवगण में अदिति वैद्युताग्नि है।

सरमा—यह विद्युत् या मध्यमा वाक् (भेघध्विन या विद्युद्ध्विन) है— 'वाग् वै सरमा' (मै॰ सं॰ 41614।

सरणशील होने से विद्युदघ्वनि सरमा कही जाती है।

देवजुनी सरमा और जुनी दोनों का अर्थ है 'गितवाली' स्रतः सरमा या जुनी का प्रर्थ सर्वत्र 'कुतिया हो यह आवश्यक नहीं है, दूत या दूती भी गित-वती होतों है अतः देवजुनी का अर्थ हुआ देवदूती। असुरपणिसरमा-संवाद (ऋ० 101108) में सरमा और असुर पणियों का यही ऐतिहासिकरूप प्रकट है, उस संवाद की अन्यथा व्याख्या बुद्धिहीनता का परिचायक होगी। आचार्य शौनक ने बृह्हेवता (8124-26) में विस्तार से इस इतिहास को लिखा है।

सरस्वती — यह नदीरूप और वाग्रूप देवता के रूप में मन्त्रों में बहुधा स्तुत है, इसका व्याख्यान पहिले किया जा चुका है निम्नमन्त्र में यह मध्यम स्थाना मेघष्वनि जो जलवती होने से सरस्वती कही जाती है। सरस् जल की संज्ञा है। इसकी वाग्देवता के रूप में उत्तरकालीन साहित्य में महती प्रसिद्धि है।

सरस्वतीनदी की भी वेदमन्त्रों में महिमा प्रख्यात है। बुद्धि की देवी रूप में भी इसकी प्रसिद्धि है —

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञ वष्टु धियावसुः । (ऋ० 1।3।10)

धियो विक्वाविराजित । (ऋ० 1।3।12), उक्त मन्त्रों में घी बुद्धिया प्रज्ञाकान।महै।

वाक् — इस वाक् का एकरूप वेद में सरस्वती देवी के रूपों में प्रतिष्ठित था। वाक् यह वाणी का व्यापक नाम है। वाक् देवों — द्योतनशील या गति शील (√दिवृ द्युति, गति आदि अनेक अथों में है) पदार्थों से उत्पन्न होती हैं—

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाःपशवो वदन्ति ।

(死 81100111)

वाक् के प्रनेक पर्याथ वेद में है। बहुचा उसकी उपमा चेनु (गाय) से दी है जो दुग्धरस से प्रसन्न करती है, वाग्वेनु के चार पाद (स्तन) हैं — 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि।' (ऋ० 11164145) इस का व्याख्यान काठकसंहिता (1415) में इस प्रकार है—

'सा वाग् दृष्टा चतुर्घा व्यभवत् । एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि पशुषु तुरीयम् । या दिवि सा बृहिति सा स्तनियत्नौ । या प्रन्तरिक्षे सा बाते सा वानदेव्ये । या पृथिव्या साग्नौ सा रथन्तरे ।" 'यह वाक् उत्पन्न होते ही चार भागों में विभक्त हुई । तीन चौथाई लोकों और पशुभों में एक चौथाई । जो शुलोक में वही बृहत्साम और मेथ में है । जो अन्तरिक्ष में है बही वाक् वायु और वामदेव्य साम में, जो पृथिवी में बही ग्राग्नि और रथन्तर साम में है ।' शौनक ने लिखा है—

मध्ये सत्यदिति वाक् च भूत्वा चैषा सरस्वती । (बृहद्देवता 2।76) 'भ्रन्तरिक्ष में यह अदिति और वाग्र्ब्प यह लोक में सरस्वती है।' सूर्यलोक में इस वाक् का नाम सूर्या, गौरी ससर्परी है—

तस्मै ब्राह्मी सारी वा नाम्ना वाचं ससर्परीम् । (बृहद्दे० 4।113) शौनक के अनुसार यमी इन्द्राणी, सिनीवाली, राका अनुमति कुछ आदि मध्यमा वाक् के ही नाम हैं। परन्तु यास्क ने इनका भ्रन्यथा व्याख्यान किया है जिसका सारांश यह है—

अनुमती श्रौर राका नैक्क्तों के मत में ये मध्यमस्थाना देवपत्नियाँ हैं। याज्ञिकों के मत में पूर्व पौर्णमासी अनुमति है और उत्तरापौर्णामासी (द्वितीय दिन) राका है।

सिनीवाली भौर कुहू—नैष्क्तों के मत में ये मध्यमस्थाना देवपत्नी (वाक् या विद्युत्) है, परन्तु याजिकों के मत में पूर्वामावस्या सिनीवाली और उत्तरा-मावस्या कुह है।

इतिहास में अनुमति, राका, सिनीवाली और कुहू नाम से प्रसिद्ध देवताओं की स्त्रियां भी हुई हैं।

यमी—नैहक्तपक्ष में यमी रात्रिका नाम है, इतिहास में यह विवस्वान् (सूर्य) की पुत्री और वैवस्वत यम की स्वसा है। इसी के नाम से यमुना नदी प्रसिद्ध हुई। यमयम्युपारूयान (ऋ० 10।10) में इसका ऐतिहासिकरूप ही प्रथिक सुसंगत है।

उर्वशी—जो मर्थं 'पुरूरवा' का है वही अर्थ 'उर्वशी' पद का है। पुरूरवा का अर्थ है बहुत शब्द वाला (मेघ) उरु + वशी (अशी) का भी यही अर्थ है, बहुत शब्द वाली (विद्युत्)। ऋग्वेद (10195110) में स्पष्ट ही विद्युत् को उर्वशी कहा है—

विद्युन्न या पतन्ती दिवद्योद्भरन्ती में प्राप्या काम्यानि । जनिष्टो अपो नर्मः सुजातः प्रोवंशी तिरत दीर्घमायुः ॥

उर्वशी का एक व्याख्यान यास्क ने यह मी किया है—'उर्वभ्यश्नुत' जो बहुत व्यापक है या बहुत खाती है—वह विद्युत्-उर्वशी हुई।

उर्वेशी और पुरुरवा का ऐतिहासिकपक्ष मी स्पष्ट और विख्यात है। उर्वेशी अप्तरा गन्धवंलोकवासिनी थी और पुरुरवा इला और बुध के पुत्र थें। ऋरंवेद (10:95) सुक्त में इनका इतिहास संकेतित है अन्यत्र ऋग्वेद (7:33:11) में भौवंश वसिष्ठ का उल्लेख है जो मैत्रावरुण और उर्वेशी के पुत्र थे—

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोधिषजातः।" अतः मन्त्रों में नैरुक्त और ऐतिहासिक दोनों रूप विद्यमान हैं।

इसके आगे निरुक्त में पृथ्वी (पृथु होने से ऐसा नाम घारण करती है) देवता का उल्लेख है। इन्द्राणी इन्द्र की पत्नी या विद्युत्शक्ति है। गौरी एक विशिष्ट मध्यमस्थाना देवता है। यह भी शुभ्रवर्णा रोचमाना विद्युत् का नाम है।

गो अष्टन्या घेनु—ये तीनों पर्यायवाची पद हैं। पृथ्वीलोक में यह गाय पशु है, या पृथिवी है, ग्रन्तरिक्ष में यह वाक् है।

पथ्या स्रोर स्वस्ति पथिन् से पथ्या पद बना है सौर स्वस्ति शुभाकाक्षा का नाम है। मार्ग में शुभाशीः ही स्वस्ति और पथ्या देवता है।

उषा—यह बहुधा सूर्यं की पत्नी कही जाती है जो प्रातःकाल की लाजिमा है। यह ज्ञान की देवी के रूप में बहुधा स्तुत है। मध्यमस्थानीयदेवतारूप में यह विद्युत् है।

इडा--- यह मध्यमस्थाना विद्युत्जलवृष्टि है जिससे अन्त छत्पन्त होता है। इतिहास में इला बुध की पत्नी थी।

रोदसी---यास्क ने लिखा हैं--- 'रोदसी रुद्धस्य पत्नी' रुद्ध प्रयात् मेच की पत्नी विद्युत्।

# (च स्थानीय वेवता)

चुस्थानीय देवों का यह कम यास्क ने निश्नत (द्वादश सम्याय) में रखा है—(1) ब्रह्मिनी (2) उषाः (3) सूर्या (4) वृषाकपायी (5) सरप्यूः (6) त्वच्टा (7) सविता (8) मग (9) सूर्यं (10) पूषा (11) विष्णु

(12) विश्वानर (13) वहण (14) केशी (15) केशिन: (16) वृषाकिष (17) यम (18) अज एकपात् (19) पृथिवी (20) समुद्र (21) दध्यङ् (22) अथवी (23) मनु (24) म्रादित्याः (25) सप्तऋषयः (26) देवाः (27) विश्वेदेवा (28) साध्याः (29) वसवः (30) वाजिनः और (31) देवपस्तयः।

द्युया द्युलोक (दिव्यलोक) सूर्यं को ही कहते हैं। सूर्यं के विभिन्न रूप या अवस्थायें एवं सूर्यं से सम्बन्धित दिव्य वस्तुयें ही द्युस्थानीय देवता हैं, यह कथन ग्रागे के विवरण से स्पष्ट होगा।

ष्रिवनौ — इनका नाम वेद में ही नासत्यी या दन्नी भी प्रसिद्ध है। इतिहास में दो अध्वनीकुमार, सूर्य के पुत्र धौर देवों के वैद्ध हैं; सरण्यू इनकी माता का नाम था। परन्तु मन्त्रों में अध्वयों का केवल ऐतिहासिकरूप ही नहीं हैं, ऐतिहासिकरूप के साथ अन्य अनेक पक्ष हैं। यास्काचार्य ने निरुक्त में अनेक प्राचीनमत दिये हैं, इनमें बतलाया गया है कि प्रदिवनी कौन हैं—

तत्काविवनी ?

द्यावापृथिव्यावित्येके,

षहोरात्रावित्येके,

, सूर्यंचन्द्रमसावित्येके,

राजानी पुण्यकृतावित्यैतिहासिकाः (निरुक्त 12।1।1) ।

'ये प्रकिवनी कौन है, एक मत में द्यावापृथियी अधिवनी है। एक मत प्रहोरात्र (दिनरात) प्रिवनी हैं, एक मत में सूर्य और चन्द्रमा अधिवनी हैं। इतिहास पक्ष में प्रक्वी दो पुण्यात्मा राजा (या राजकुमार) हैं।" अतः यास्क के समय नैक्तों को अधिवद्धय का स्वरूप अस्पष्ट सा था। नासत्य के विषय में यास्क के औणंनाम का मत दिया है—'नासत्यी चारिवनी। सत्यावेव नासत्यावित्योगंनामः सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रयण: (नि 613113) नासत्य प्रिवनी हैं। सत्य ही नासत्य (न न असत्य) हैं, यह औणंनाभ का मत है, सत्य के प्रणेता नासत्य है, यह धाग्रयण का मत है।

द्यावापृथिवी का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सूर्य के ग्रासपास का लोक ही द्यावा है ग्रीर पृथिवी भूमि या किसी भी लोक (ग्रहादि) का नाम हो सकता है। यह सबसे प्रमुख और प्राचीनतम मत था, जैसा कि शतपथन्नाह्मण में ग्रानेकत्र उल्लिखित है—

> तौ यौ प्रत्यक्षं दैवतमश्विनाविमे एव ते द्यावापृथिव्यौ (श० बा० 7।115।16)

इमे ह वै द्यावापृथिकी प्रत्यक्षमदिवनौ । इमे हीदं सर्वमादनुवाताम् । (श० का० 4।1।5।16)

ये द्यावा और पृथिवी प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि ये समस्त संसार को व्याप्त किये हुये हैं ज्योति से और पृथिवी अन्त (भोजन) से सबको व्याप्त कंपती है।

इसी प्रकार अहोरात्र सबको व्याप्त करने कारण अध्विनी हैं। इसी प्रकार व्याप्त करने के कारण सूर्य और चन्द्रमा अध्विनी हैं जैसा कि शीनक ने लिखा है—

# **अ**श्तुवाते हि तौ लोकाञ्ज्योतिषा च रसेन च ।

(बृहद्दे० 7।127)

सूर्यं ज्योति (प्रकाश) से भौर चन्द्रमा रस (या सोम) से संसार को व्याप्त करते हैं अतः वे अध्विनी हैं, अतः ये गतिशील (√शुगतौ) होने से ग्रस्विनौ हैं।

इन अश्वियों का समय ग्रर्धरात्र के ग्रनन्तर है—'तयो:काल ऊर्व्वमर्थरात्रात्' (नि॰ 12:1)

इन युगलदेवों में एक प्रकाशरूप है तो द्वितीय अन्धकाररूप जिन्हें कमश्रादिन और रात भी कह सकते हैं। यास्क ने किसी लुप्त शास्ता का मन्त्र उद्घृत किया है—

> वसातिषु स्म चरवोऽसितौ पेत्वाविव। कदेदमध्विना युवमभि देवौ आगच्छतम्।।

"तुम दोनों काले मेघों के समान रात्रियों (या वसाति जनपद) में विचरते हो । तुम दोनों ग्रहिवनी । कब देवों के पास आते हो ।" पुनः एक अर्थवां में रात्रि (वसाति) का पुत्र वासात्य ग्रीर दूसरा उपा का पुत्र है—

''वासात्यो अन्य उच्यत उषः पुत्रस्तवान्यः।''

अतः अध्विनो दिन रात का नाम भी है। अर्धरात्रि के पश्चात् और उप:काल से पूर्व तक अध्विनो का समय होता है, उसी समय शीत या सोम का बाहुल्य होता है मन्त्र में इसका संकेत हैं—

> प्रातर्युंजा वि बोधयादिवनावेह गच्छताम् । अस्य सोमस्य पोतये ।" (ऋ० 1।22:11) ।

यास्क ने प्रश्विनी के ऐतिहासिकरूप का उल्लेख किया है कि ये दोनों अधिवनी (अधिवनीकुमार) पुण्यात्मा राजा या राजकुमार थे। वैदिकग्रन्थों और इतिहास पुराणों में इनका इतिहास बहुधा कथित है, इनकी जन्मकथा बृहद्देवता में इस प्रकार वर्णित हैं—

अभविन्मधुनं त्वष्टुः सरण्यूस्त्रिश्वराः सह । स वै सरण्यं प्रायच्छत् स्वयमेव विवस्वते ॥ स विज्ञाय त्वपकान्तां सरण्यूमदवरूषिणीम् । त्वाष्ट्रीं प्रति जगामागु वाजी भृत्वा सलक्षणः ॥ आझातमात्राच्छुकात्तु कुमारौ संबभूवतुः । नासत्यदर्जव दस्नस्च यौ स्तुतावदिवनाविति ॥

इन अदिवनीकुमारों में एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस था। यास्क ने भी इस इतिहास का वर्णन किया है—'त्वाब्द्री सरण्यूनिवस्वत आदित्याद् यमी मिथुनी जनयाञ्चकार। सा सवणीमन्यां प्रतिनिधायाद्व रूपं कृत्वा प्रदुद्दाव, सं विवस्वानादित्य आद्वमेव रूपं कृत्वा तामनुसृत्य सम्बभूव। ततोऽदिवनी जजाते। सवर्णायां मनुः।" (नि० 1211110)।

निरुक्त और बृहदेवता में उल्लिखित इतिहास समान है, जिनका तात्पर्य है कि अधिवनीकुमार धरवी (भागनेवाली मानुषी) सरण्यू और अश्व == विवस्तानु के पुत्र थे। ऐतिहासिक अध्वनीकुमारों ने जो महान् ऐतिहासिक कर्म किये, उनका ऋष्वेद के बीसियों सूकों में विस्तार से उल्लेख है, यथा उन्होंने वृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः युवा बना दिया, शर्याति मानव के यज्ञ में । समुद्र में तुश्य के लिए शतारित्रा नाव का निर्माण किया । वचस्यु को प्राणदान किया, मुज्यु को समुद्र में ड्वने से बचाया । इत्यादि ।

अदिवनीकुमारों के त्रिबन्धुर त्रिलोकगामी रथ का निर्माण ऋमुभ्राताओं ने किया। भ्रदिवनीकुमारों को सोमरस और मधु से विशेष अनुराग था। उन्होंने चमं की 100 पैलियों में मधु का संचय किया। वे देवों के भिषक् (वैद्या) थे। वे मायुर्वेद के प्रमुख प्रवर्तक थे, उन्होंने ही इन्द्र को भ्रायुर्विद्या सिखाई।

ऋग्वेद के 50 सूक्तों में नासत्यों की स्तुति है। इन्द्र, अग्नि और सोम के परचात् सर्वाधिक सूक्त अध्विनों के हैं। यजादि में इनका आह्वान साथ-साथ होता है। इनका रथ, मार्ग आदि सब कुछ हिरण्मय है। ये हिरण्यवर्तनी मार्ग से लोकों की यात्रा करते हैं।

उषा—माध्यमिक देववणों में उषा की क्यूत्पत्ति √ उच्छ (प्रकाश करना) से श्रीर सुस्थानीय उषा की उत्पत्ति — वश (चमकने) से हैं। यह प्रातःकालीन सूर्य ज्योति का नाम है। ऋग्वेद के 20 सुक्तों में उषा की स्कुलि गाई गई है। उषास्कतों में काव्य का सर्वाधिक उन्मेष हुआ है। ऋषि के हृदय में उषा का स्तावन करते समय प्रकृति की सम्पूर्ण सुषमा पुष्पित एवं उन्मेषित हो उठी है। उषा प्रकाश और सौन्दर्य की वेदी है। वह अर्जुनी, श्वेता, वाजिनीवती वर्तकी के समान सूर्योदय से पूर्व आकाश पर छा जाती है।

ऋ ज्वेद में उपा को कहीं सूर्य की पत्नी, कहीं रात्रि की मिनी बताया गया है। वही मघोनी (घनदायी) एवं बोचियत्री है। उससे ऋषि पुत्र की कामना करते हैं—

> उपस्तिचित्रमा भरास्मध्यं वाजिनीवित । येन तोकं तनयं च थामहे ॥ (ऋ० 1-92-13)

उषाज्ञान (केतु) या प्रकाशा की देवी है।

सूर्या — उषा का ही एक रूप सूर्या है। सूर्य की शुभ्रवर्ण किरणें ही सूर्या है। यास्क के अनुसार सूर्योदय के समय अभिसृष्टकालतमा उषा ही सूर्या है। यह सूर्य की पुत्री कही गई है। 'सिवता सूर्या प्रायच्छत सोमाय राभे प्रजापतये वा इति च ब्राह्मणम् (नि० 12-6) 'सिवता ने प्रजापति सोम राजा को सूर्या दी। सूर्याविवाहसूक्त (ऋ० 10-85) इसी सूर्या को समर्पित है।

वृषाकपायी ... यह भी सूर्य की पत्नी कही गई है ....

वृषाकपायी सूर्योषाः सूर्यस्यैव पत्नयः (बृहहेबता 218) शौनक ने सूर्यास्त के समय मूर्यप्रकाश (पीले प्रकाशवाला सूर्य वृषाकपि) वृषाकपायी कहा है (बृहहेबता 2-10)

सरण्यः — यह सूर्यं का सरणशील सायंकालीन प्रकाश है, जी गूढ (गुप्त) रहता हैं। इतिहास में सरण्यू विवस्वान् की विवाहिता पत्नी थी, जो त्वष्टा की पुत्री एवं विश्वरूप त्वाष्ट्र की भिगती थी अध्विनों के प्रसङ्ग में इतिहास पूर्वपृष्टों पर लिखा ना चुका है ऋ ग्वेद (10-16-2) के इस मन्त्र में सरण्यू, सवर्णं, विवस्वान्, यम, यमी और ग्रहिवनीकुमारों का स्पष्टत ऐतिहासिक उल्लेख है —

अपागूहन्नमृतां मत्येंम्य; कृत्वी सवर्णामददुर्विवस्वते । उतादिवनावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥

अमृता सरण्यू को मनुष्यों से छिपाया, संबर्णा को विवस्वान् के लिये दे दिया। दो मिथुनों (यम-यमी) को छोड़कर सरण्यू ने प्रदिवनों को पैदा किया।'

त्वष्टा—सूर्यं की दीप्ति ही दिव्य त्वष्टा है। इसकी एक ब्युत्पत्ति दीप्त्यर्थेक है—-(त्विषेवी स्याद् दीप्तिकर्मणः' (नि० 8-13)

शौनक ने लिखा है-

यः सहस्रतमो रहमी रवेश्चन्द्रमुपाश्रितः । सोऽपि त्वष्टारमेवान्ति परं चेह च यन्मघु ॥ (बृहद्दे० 3-16)

सूर्य की त्वच्टा किरण से ही चन्द्रमा प्रकाशित होता है, उसी से चन्द्रमा में सोम उत्पन्त होता है। त्वच्टा है 'रूपकर्त्ती' है (त्वच्टा हि रूपाणि करोति तैं सब 2161211)।

ऐतिहासिक त्वष्टा का वर्णन भी निम्न मन्त्र में है-

त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोतीतीदं विश्वं भूवनं समेति । यमस्य माता पर्युं ह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥

(港• 1011611)

'त्वष्टा ने पुत्री (सरण्यू) के लिए विवाह में वहेज दिया, समस्त पदार्थ उसको सम्यक् प्राप्त थे। विवाह के समय यम की माता ग्रौर विवस्वान् की सरण्यू छिप गई।'

सिवता—'सिवता सर्वस्य प्रसिवता' सबका उत्पादक शुस्थानीय सूर्यदेव ही है। मध्यमस्थानीय सिवता के प्रसङ्ग में लिखा चुका है कि यह विश्व की नियामक और उत्पादक शिवत का नाम है। सूर्योदय के पूर्व के समय उत्पन्न (वृश्यमान) सूर्य सिवता है, यह उपा के पश्चात् सिवतृरूप धारण करता है—

> ्विनाकमस्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो विराजति । (ऋ० ऽ।৪1।2)

'वरणीय सविता उषा का अनुगमन करता हुन्ना झाकाश में दिखलाई पड़ता है।'

भग—जब सूर्य की भिक्त (पूजा) की जाती है, वह प्रातःकालीन भजनीय देव सूर्य ही भग है। ऐतिहासिक भग द्वादश अदितिपुत्रों में एक ये—ऋषि इतिहास को भूलता नहीं है-

प्रातिजितं भगमुग्नं हुवेम वयं पुत्रमितियों विश्वती । सूर्यं ऊपर बिना उठे नहीं दिखलाई पड़ता वतः (ऋ० 7।41।2) यास्क ने लिखा है 'ग्रन्थो भग इत्याहुरनुस्मृप्तो न दृश्यते' (नि॰ 12।8)

सूर्य — √ गतौ या षु प्रेरणे से सूर्यं पद बनता है। प्रातःकालीन दृश्यमान प्रकाशपुञ्ज गोलक जो सरणशील होता है, उसे सूर्यं कहते है। इसी सूर्यं की ऋषि ने जातवेदाः संज्ञा कही हैं—

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः वृशे विश्वाय सूर्यम् । (ऋ॰ 1।50।1) 'सब प्राणियों के दर्शनार्थं किरणों जगद् ज्ञाणक प्रकाशवान् सूर्यं को वहन करती है।' इसी सूर्यं के विषय में मन्त्र है—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः।

आप्रा द्यावा पृथिवी ग्रन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।।

(港 01:1511)

'देवों (किरणें) का दर्शनीय समूह निकला, जो मित्र-वरण, और अग्नि का चक्षुः है उसने द्यावा पृथिवी और अन्तरिक्ष को प्रकाश से भर दिया। यह स्यं जङ्गम और स्थावर की भ्रात्मा है।'

पूषा—रिश्मयों द्वारा पुष्ट (तप्त) सूर्य ही पूषा है—'यद् रिश्मिशोष पुष्यित तत् पूषा भवति (निश्चत), इस समय सूर्य के दो रूप होते हैं—शुक्र

(दीष्तिमान्) भीर यजनीय (दर्शनयोग्य-सौम्यरूप)।

इतिहास में पूषा अदिति का पुत्र था। विष्णु—सूर्य का तप्त रूप मध्य दिन की ओर अग्रसर ही विष्णु है, जब

वह समस्त संसार में प्रविष्ट हो जाते हैं— विष्णतोविशतेर्वा स्याद् वे वेष्टेर्व्याप्तिकर्मणः । विष्णतिरुच्येत सर्यः सर्वः सर्वान्तरहच यः ।!

(बृहद्दे ० 2169)

'विष्—व्याप्तमान् ग्रथवा विश् (प्रविश्यनान्) और वेविष (ग्रावृत करना) से विष्णु पद बना है ग्रतः सूर्य ही विष्णु कहा जाता है, जो सब कुछ है और सर्वान्तर है। सब में व्याप्त है।

यास्क ने विष्णु के 'शिपिविष्टि' नाम की व्याख्या करते हुये लिखा है कि 'शिपि किरणों को कहते है, उनसे ग्राविष्ट या ग्राविष्टित सूर्य ही विष्णु है।'

विष्णु को 'त्रिविकम' कहते हैं, क्योंकि वह अपने तीन विकमों (प्रक्रमों-पदों) से तीन लोकों नाप लेता है, जैसा कि मन्त्र में कहा है—

इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेषा निदधे पदम्। (ऋ० 1।22,117)

विष्णु को मन्त्रों में उरुगाय और उरुकम भी कहा गया है, विष्णु परमपद का स्वामी है। इतिहासपुराणों में विष्णु का वामनावतार प्रसिद्ध है, उसका आभास वेद मन्त्रों में भी है। ऐतिहासिक विष्णु इन्द्रं के अनुज (उपेन्द्र) थे। वृत्रवध के समय विष्णु ने इन्द्रं की महती सहायता की थी।

विश्वानर—यह सूर्यं का ही नाम है, यह स्विकरणों (नरों) से विश्व को प्राप्त करता है अथवा विश्व (सीरमण्डल) का नेता है, मतः विश्वानर है।

वरण सूर्य रिश्मर्यों से जगत् की आवृत कर लेता है अतः यह मध्यम स्थानी के साथ द्यस्थानीय देव भी है।

किशी—केशाः कहते है रिषमयों को, तद्वान् सूर्य ही केशी है, (इसी को उत्तरकाल में केशव कहा गया)—

केश्यग्निं केशी विषं केशी विभित्त रोवसी।

केशी विश्वं स्वर्दृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ (ऋ० 10।136।1)

किशी अग्नि, जल भीर द्यावा पृथिवी को घारण करता है, केशी विश्व को देखता है, केशी ही ज्योति: (सुर्य) है।'

केशिन:—पार्थिव अग्नि और विद्युत् ही उत्तरज्योतिष केशिनी है अथवा सूर्यिक रणों ही केशिन: है। वेद में पार्थिव, मध्यम और दिव्य अग्नियों को केशिन: कहा है— प्रयः केशिन: (ऋ० 1)164144)

वषाकिय-सार्यकालीन कपिलकिरणमुक्त सूर्य को वृषाकिप कहते हैं।

इस पद के अनेक निर्वेचन किये जा सकते है, परन्तु यास्क ने 'वृषाकम्पन' (वर्षा से कॅपा देता है) यही एक निर्वेचन किया है— यह रिष्मिमर्भि-प्रकम्पयन्नेति तद् वृषाकिपर्भवति वृषाकम्पनः, (नि॰ 12127) । शौनक ने लिखा है

वृषेष कपिलो मूत्वा यन्नाकमिषरोहित वृषाकपिरसौ तेन \*\*\* ।। रिसमिनः कम्पयन्नेति वृषा विषठ एव सः ।। (बृहद्दे० 2167)

्वर्षा का मूल कारण भी सूर्य है अतः वह वृषाकिप है।

यस चुस्थानीय देवों में यम प्रमुख है, यह वायु, अगिन और सूर्य की संज्ञा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यम विवस्कान् के पुत्र, पितरों के पूर्वेज और पितृलोक के शासक थे। इनका हर प्रकार से सूर्य से सम्बन्ध था। यह समय या काल का नियामक है। सुस्थानीय देवों में यम सूर्य का ही नाम है।

ग्रज एकपात्—यह निरन्तर गतिशील सूर्यं की संज्ञा है जो मानो हंस के समान आकाशरूपी समुद्र में एक पाद (पैर) से खड़ा है, अथर्ववेद का मन्त्र हैं—

एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन् । यदङ्गं स । तमुत्खिदेन्नेबाद्य न रव; स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न ब्युच्छेत् कदाचन (अथर्वे० 11।4।21)

'यह हस अपने एक पैर को नहीं उठाता है. यदि वह उसे उठावे तो न आज (वर्तमान) हो न इव (कल == मिविष्य) हो न प्रलय हो।' छान्दोग्योपनिषद् (311812) में ब्रह्म के चार पाद कथित हैं—'तदेत च्चतुष्पाद्ब्रह्म अग्नि: पादो वायु: पादः अ।दित्य पादो दिशः पादः।'

पृथिवी-पह व्याख्यात है, चुस्थानीय देवों में पृथिवी कर्वलोको या भूमियों से मिन्नायः है-

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः। (ऋ• 1-108-10)

अतः भूमियाँ या पृथिवी तीनों लोकों में हैं। ग्रौर भी द्रव्टव्य है-

'यद् द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमी हत स्यु:। (ऋ० 8।60।5)

समुद्र—इसकी व्याख्या पहिले की जा चुकी है। अनन्त द्युलोक या म्राकाश ही समुद्र है। इस महान् समुद्र में सूर्य डूब जाता है—

महः समुद्रं वरुणस्तिरोदधे । (ऋ ० 9-73-3)

इसके ग्रागे निरुक्त में दघ्यङ् (दधीचि) आयर्वण, अथर्वा, ग्रौर मनु—दिव्य स्तोता या ऋषियों के नाम हैं—

यामथर्वा मनुष्यिता दध्यङ् घियमत्नत । (ऋ० 1-80-16)

आवित्य — बुस्यानीय देवनाणों में आदित्य प्रमुख है, इनमें से सूर्य के पर्याय वरुण, पूषन्, विष्णु आदि की पूर्व व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर गण (ग्रावित्य गण-द्वादश देवता) प्रभिन्नेत हैं।

सन्त ऋषय: च बुस्थानीय सन्तऋषि सूर्य की सात किरणों हैं प्रथवा सन्तिष नक्षत्र भी बुस्थानीय है। शरीर में मनः सहित चक्षुरादिक सात इन्द्रियाँ सन्तिष हैं—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ।

(यजुर्वेद 34-55)

इतिहास में —विसष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, इत्यादि सप्तिषि प्रसिद्ध ही हैं।

वेवाः = द्युस्थानीय देवों में सूर्य किरणें ही देवाः हैं।

विश्वेदेवा:---प्रादित्य, रुद्र, वसु, मरुत सादि सब मिलकर विश्वेदेवाः कहलाते है, इनका व्याख्यान पूर्वपृष्ठों पर है।

साध्यगण--- एक मत में ये झुस्थान देवगण (माकाशीय किरणें) हैं। इतिहास में ये पूर्वदेव या सिद्ध हैं (नि॰ 12140)।

वसव: — द्युलोक में वसने के कारण सूर्य-नक्षत्रों की किरणों वसु हैं। पृथिवी श्रिनि ग्रादि आठ वसु प्रसिद्ध हैं, इतिहास के वसु ग्रन्य है।

देवपरनयः — इन्द्राणी, ग्रग्नायी, अश्विनी, वश्णानी-प्राकृतिक भीर ऐतिहासिक देवों की पत्नियाँ देवपरनी हैं।

# परिशिष्ट

# ( भूयोविद्य यास्काचार्य )

महिंष यास्क भूयोविद्य अर्थात् बहुशास्त्रवेत्ता थे, ऐसे ही विद्वान् को 'सर्वशास्त्रविशारत' कहा जाता था। 'पाश्चात्य लेखकों कीथ, मैक्समूलर पार्जीटर, विण्टरिनत्स आदि ने संस्कृतशास्त्रों का प्राय: एकांकी या एकदेशीय ज्ञान ही प्राय्त किया, जिससे उनको प्रज्ञान, संशय (अस) प्रौर मिध्याज्ञान की उत्पत्ति हुई। प्राचीन भारत में भूयोविद्य ही प्रशस्य माना गया है जैसा कि स्वयं यास्क ने लिखा है—'पारोवर्यवित्सु नु खलु वेदितृषु भूयोविद्य: प्रशस्यो भवति। कोई व्यक्ति एक शास्त्र या एक विज्ञान को पढ़कर ही यथार्थ ज्ञानी नहीं हो सकता, वह शास्त्र के निर्णय को नहीं जान सकता, यथा कीथ ने केवल वैदिक्यन्यों का अध्ययन किया था, उसने इतिहासपुराणों के प्रामाण्य की जानवूक्त कर (षड्यन्त्र के कारण) उपेक्षा की और पार्जीटर ने केवल इतिहास पुराणों का अध्ययन किया, वह वैदिकवाङ्मय से प्राय: अनिमज्ञ था, अतः इन लोगों ने प्रनेक भूलें कीं।

2- नि॰ (1116), 3. एकं शास्त्रमधीयानो न याति शास्त्रनिर्णयम् । (सुश्रुतः संहिता), प्राचीन राजा शास्त्रनिर्णयार्थं बहुशात्रवेत्ता को नियुक्त करते थे एकं शास्त्रमधीते यो न विद्यात् कार्यनिश्चयम् । तस्माद् बह्वागमः कार्यो विवादेषुत्तमो नृषै: ।।

तस्माद् बह्वागमः काया ाववादव्त्तमा नृपः ॥ (अपराकंटीका, पृ० 222), आधुनिक इतिहासकारों की अनेक भूलों का कारण प्रायः बहुशास्त्रविद् न होना ही है ।

तुलनीय नैमिषारण्ये कुलपितः शौनकस्तु महामुनिः । सौति पप्रच्छ धर्मास्मा सर्वशास्त्रविशारदः । (महा० 1-1-4), यास्क के समान शौनक भी मूयो-विद्य एवं सर्वशास्त्र विशारद थे ।

प्राचार्य यास्क का निष्कत मुख्यतः भाषाशास्त्र का ग्रन्थ है, परन्तु उसके प्रध्ययन से सिद्ध होता है कि यास्काचार्य बहुन्नुत, सर्वेशास्त्र-विशारद भूगोविद्य एवं महान् विद्वान् थे। निष्कत्रशास्त्र से यास्काचार्य के प्रमुखतः इन रूपों का ज्ञान होता है—भाषावैज्ञानिक, वैयाकरण, याज्ञिक, अर्जकारशास्त्री, इतिहास विद् ग्रीर दार्शनिक। यास्क के इन षड्विष्ठरूपों का यहाँ संक्षेप में परिचय लिखते हैं।

### भाषावैज्ञानिक यास्क

भाषा की उत्पक्ति और देवीवाक् सिद्धान्त—यास्काचार्य दैवीवाक् सिद्धान्त को मानते थे, उनके अनुसार अनुसार परमात्मा या देवों (दिव्यपदार्थों) के आकाशीय यज्ञ से वाक् की उत्पक्ति हुई—'तेषां मनुष्यवद् देवताभिधानम्' (ति 1-2) देदवाक् या देववाक् के समान ही लौकिक भाषा के शब्द है। वैदिकमन्त्रों में जिन शब्दों (पद चतुष्टय-नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात) का प्रयोग है वे ही शब्द लोक में प्रयुक्त होते हैं। अतः यास्क प्रसिद्ध दैदिक सिद्धान्त को मानते थे कि वाक् की उत्पक्ति देवों या परमात्मा से हुई है ये देव आकाश, वायु, अग्नि, विद्युत् आदि थे। तदनुसार प्रयम पृक पद, फिल हिंपुद, त्रिपद एवं बहुपद शब्दों की उत्पत्ति हुई। ये सर्व प्रयम भू, जू, लू इत्यादि एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई। ओकाश में सर्वप्रयम भू, जू, लू इत्यादि एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई। ओकाश में सर्वप्रयम भू, जू, लू इत्यादि एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई। ओकाश में सर्वप्रयम भू, जू, लू इत्यादि एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई। ओकाश में सर्वप्रयम भू, जू, लू इत्यादि एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई। वोकाश में सर्वप्रयम भू, जू, लू इत्यादि एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई। वोकाश में सर्वप्रयम भू। उन्होंने मन्त्र वे कि देवी वाचमजनयन्त देवाः' देवों ने भाषा को उत्पत्त किया। उन्होंने नन्त्र और

गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अण्टापदी नवपदी बम्बूची सहस्राक्षरा परमेथ्योमन् ।।
 (ऋ'० 1-164-41)

<sup>(2)</sup> प्रजापतियेदग्ने ज्याहरत् स मूरित्येव व्याहरत् (जै० ता० 1-1-101) स मूरिति व्याहरतं स मूर्यिस्कत । (तै० ता० 2-2-4-2)

बाह्मण से उद्धरण देकर धपने मत की पृष्टि की है। वाक् के ये चार रूप कोन से हैं, इसकी यास्क ने अपने समय की मान्यता के अनुसार इस प्रकार विवेचना की है। एक मत से बोंकार और महाज्याहृतियाँ मूं, भुवः और स्वः चार पद (स्थान या लोक) हैं। अन्य (वैयाकरण) मत से नाम आख्यात उपसर्ग और निपात ये चार पद हैं। याज्ञिकों के मत में भाषा के चार भेद हैं—मन्त्र (वेद), कल्प, ब्राह्मण और ज्यावहारिकी (लौकिवसंस्कृत)। नैरक्तमत से ऋक् यजुः साम और ज्यावहारिकी ये चार भाषा भेद हैं। एक अन्य मत से चार वाक् है सपों की, पिंद्यों की, अद्भुद सरीसृपों और मनुष्यों की। अद्यंमतों में मनुष्यवाक् ही ज्यावहारिकी थी, वही सार्थक भाषा बोलने योग्य थी। केवल बाह्मण (विद्वान् मनुष्य) ही वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं को बोल सकता था

'तस्माद् ब्राह्मण उभयीं नाचं वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम्। (मै॰ सं॰ 1-11-5, नि॰ 13-9)

च्याहारिकी, लोकभाषा, मानुषीवाक्, संस्कृतभाषा—यास्क और पाणिनि के समय में, उससे पूर्व ग्रीर पश्चात् भी संस्कृत को इन पांच नामों से कहा जाता था। पाणिनि ने प्रायः संस्कृत को भाषा और वैदिकवाणी को छन्दः

व्यावहारिकीति नैस्वता: "" (नि॰ 1319)

<sup>(3)</sup> चस्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेष्क्रयन्ति तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ।।
(ऋ० 1 164 45), 'सा वै वाक् सृष्टा चनुर्घा व्यभवत् ।' (मै०
सं० 1 11 5) (नि० 13 9 पर उद्घृत । (3) 'ग्रोंकारों महाव्याहत्यरचेति आर्थम् ।
नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः । मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं
चतुर्यो व्यावहारिकीति याश्चिकाः । ऋषो यज्िष सामानि चतुर्थी

कहा है । ' 'ब्राह्मणप्रन्थों में संस्कृत को प्रायः मानुषीवाक् कहा है । अतः ब्राह्मणप्रन्थों से पूर्व भी लौकिकसंस्कृत का प्रयोग था। यास्क ने 'संस्कृत' वाब्द का स्पष्टतः प्रयोग 'मानुषीवाक् के लिए नहीं किया। परन्तु यास्क के कथनों से सिद्ध होता है कि वे 'संस्कारयुक्त' भाषा को ही संस्कृत कहते थे। इसको 'संस्कृत' इसीलिए कहा गया, क्योंकि यह 'संस्कारयुक्त' थी, प्रतः भले ही यास्क ने संस्कृत' एवं का प्रयोग नहीं किया, परन्तु यह पद भाषा के लिये यास्क और उससे पूर्व अवश्य प्रयुक्त होता था, निम्न वाक्यों से स्पष्ट है— 41, तद्यत्र स्वरसंस्कारी समयौ प्रादेशिकेन गुणनान्विती स्याताम् ।

- (2) पदेभ्यः पदेतरार्धान् संचस्कार शाकटायनः ।
- (3) अथापि य एषां न्यायवान् कार्मनामिकः संस्कारो यथा **पापि** प्रतीतार्थानि स्युस्तर्थनान्याचक्षीरन्<sup>6</sup>।
- (4) न संस्कारमाद्रियेत<sup>7</sup>।
- (1) 'जो स्वर और संस्कार (प्रकृति, प्रत्यायादि) से युक्त हों भीर शास्त्र प्रदर्शित विकारों (धात्वादि) से संयुक्त हों।'
- (2) पदों पदेतराधौं का शाकटायन ने संस्कार किया।
- (3) जो व्याकरणलक्षण से और धातु से युक्त हों वे स्पंदरार्थ होते हैं।
- (4) सर्वत्र संस्कार (प्रकृतिप्रत्यय) का आदर न करें।

<sup>(1)</sup> द्रष्टव्य सूत्र (अष्टाध्यायी 8 2 97, तथा 8 3 1)

<sup>(2)</sup> तस्माद् बाह्मण उभयीं वाचं वदन्ति या च देवानों या च मनुष्याणाम् (नि॰ 13 9, मैं • सं० 1 11 5) काठक संहिता 14 5)

<sup>(3)</sup> माषा के लिए प्राचीनतम स्पष्ट संस्कृत नाम वाल्मीकीय रामायण (5301) में मिलता है = 'वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्।'

<sup>(4)</sup> नि॰ (1 12) (5) नि॰ (1 13) (6) नि॰ (1 13), (7) नि॰ (2 1) ।

ग्रतः जब संस्कारहीन भाषा को प्राकृत कहने लगे तो व्याकरणसम्मत शुद्ध भाषा के लिए 'संस्कृत' संज्ञा प्रथित हुईं ।

प्रथमकोश निषण्टु—भाषाविज्ञान को यास्काचायँ की सबसे बड़ी दैन विश्व का सर्वप्रथम शब्द कोश निषण्टु है, निरुक्त उसका व्याख्यान है। निषण्टु में पौच अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में गो से प्रारम्भ करके 415 शब्द हैं, इनमें आख्यात (धातु) भी संकलित है। प्रथम अध्याय में त्रिलोकी से सम्बन्धित पद हैं। दितीय अध्याय में मनुष्य और उसके अङ्ग, कर्म, एवं सम्बन्धित पदार्थों का संग्रह है। तृतीय अध्याय में माववाचक, विशेषण एवं आख्यातों का संकलन हैं। चतुर्थ अध्याय में दुर्बोध्य (अनवगत) पदों का संकलन है। पंचम अध्याय में त्रिलोकी के देवनामों का संकलन है। निषण्टु में कुल 1771 पद संग्रहीत हैं। निषण्टु में पदों का संग्रह एक विशिष्ट कम से किया गया है। यह पहिले ही संकेत किया जा चुका है और पदों का संकलन इस पुस्तक के एक पृथक अध्याय में किया जा चुका है।

िर्विचनविद्यां — इस समय वैदिकपदों के निवंचन का एकमात्र ग्रंथ नि० है, बिना निरुक्त के प्राचीन या अर्वाचीन कोई भी विद्वान् यथार्थ वेदार्थ को नहीं समक्ष सकता। निरुक्त में यास्क प्रतिपादित निवंचन सिद्धान्तों एवं निवंचनों का पिछले अध्यायों में विवेचन किया जा चुका है, उस सबको यहाँ द्वहराना निरर्थक होगा, परन्तु यहाँ कुछ विशिष्ट भाषावैज्ञानिकसिद्धान्तों एवं निवंचन उदाहरणों को संक्षेप में प्रदक्षित करेंगे, जिससे यास्क का भाषा वैज्ञानिकरूप प्रस्कुटित होगा।

अर्थप्राधान्य—यास्काचार्यं ने सर्वप्रथम 'निघण्टु' शब्द का त्रिविध व्याख्यान किया है—निगमन, आहनन और समाहरण (गम्, हन् हृ धातुओं) से निघण्टु पद का अर्थं निर्वचन किया गया है। यास्क ने निर्वचन में पद के अर्थं को

<sup>(1)</sup> एतदेव विषयंस्ते संस्कारगुणविज्ञतम् । विश्वेयं प्राकृतं पाठ्यं नानावस्थान्तरात्मकम् ॥ (नाट्यशास्त्र 18 2)

अपने अज्ञान के कारण 'नामधेयप्रतिलक्ष्म' को समक्ष नहीं पाता प्या वति, दमूना, जाट्य, ब्राट्णार इत्यादि । इस सम्बन्ध में पृथिवी अश्वादि पद स्पष्टार्थंक हैं। प्राचीन भारतीयसिद्धान्त<sup>1</sup>, जिसे यास्काचार्यं भी मानते थे, के अनुसार पदार्थं (पद — बर्ध) या शब्दार्थं नित्य है। पतव्यतिमहाभाष्य में कात्यायन का प्रथम ही वार्तिक है— सिद्धे शब्दार्थंसम्बन्धे

शब्दार्थं का यह सम्बन्ध प्रारम्भ में शुद्ध (संस्कृत) शब्दों का ही या, प्रन्तु विकारों में भी यह सम्बन्ध बना रहा।

शब्बिकृतिसिद्धान्त—यास्काचायं ने सर्वप्रथम निवंबनसिद्धान्तों का वर्णन किया है—उनके अनुसार—'जिन पदों में स्वर और प्रकृति प्रत्यय संस्कार समर्थ (यथार्थ) हों और ज्याकरणशास्त्र के नियमों के अनुसार हों, सर्वप्रथम उसी दृष्टि से निवंबन करना चाहिये। परन्तु आचार्य शाकटायन ने इसके विपरीत शब्दार्थ अवगत न होने पर आख्यात (बातु) पदों से और अध्यादों से प्रकृति-प्रत्यय का संस्कार (संस्कृत) किया। यथा एति और अस्ति बातु से 'सत्य' पद का निवंबन किया। इस सम्बन्ध में गायांचार्य का आक्षेप था कि समान कम करने वाले सब पदार्थों या कर्ताओं को एक ही नाम प्राप्त होना चाहिये, जिसे यास्क ने 'नामध्यप्रतिलम्म' कहा है। इस सम्बन्ध में शाकटायन और यास्क का सिद्धान्त था कि विस्मृत, प्रज्ञान आदि के कारण अनेक शब्द प्रप्रतीतार्थक दृष्टिगोचर होते हैं, यह पाठक का दोष है कि वह

<sup>(1)</sup> सम्बन्धस्य नकत्तांस्ति शब्दानां लोकवेदयोः । शब्देरेव हि शब्दानां सम्बन्धः स्यारकृतः कथम् । (व्याडिवचन)

<sup>(2)</sup> महाभाष्य (प्रथमाह्निक)

<sup>1. &#</sup>x27;तद् येषु पदेषु स्वरसंस्कारी समयी प्रादेशिकेन विकारेणान्तिको स्यातां तथा तानि निक्रूयात्' (नि॰ 211)।

<sup>2.</sup> ग्रथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतराधनिसंचस्कार शाकटायनः । एतेः कारितं च यकारादि चान्तकरणम् । अस्तेः शुद्धं च सकारादि च। (नि० 1/13) ।

समक्त नहीं पाता। अतः शाकटायन और यास्क के आख्यात से शब्दसंस्कार सिंद्धान्त ठीक है।

संस्कृत (मानुषीवाक्) के घातुओं से अनेक वैदिक पद बनाये जाते थे, जिन्हें 'नैगम' कहते थे, कुछ लौकिक संस्कृत पद वैदिक घातुओं से बनाये गये। यथा 'दम्' घातु लौकिक है, उससे 'दमूना' वैदिक पद बना और √वृ वैदिक घातु से 'घृतम्' लौकिक पद बना। घातु के कृदन्त या विकार कुछ देशों में अन्य अर्थ में बोले जाते थे, यथा काम्बोज (ईरान) में शवित घातु गत्यर्थ में और आर्थदेश (भारतवर्ष) में इसका विकार (कृदन्त) 'शवः' बोला जाता है। 'अतः आर्थदेश में कुछ म्लेच्छ (विकृत) पद बोले जाते थे और म्लेच्छ देशों में संस्कृत (गुढ़) भाषा बोली जाती थी। यास्क द्वारा प्रदिशत यह उदाहरण पाश्चात्य सिद्धान्तों को जड़ से उखाड़ने वाला है जो यह मानते हैं कि लौकिकमाषा वेदपूर्व नहीं थी और संस्कृत को विश्व की आदिममूल भाषा नहीं मानते।

पदचतुष्टयितिद्धान्त—भाषा के समस्त पदों को—नाम, प्राख्यात, उपसगं और निपात—में विभक्त करना—प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञान का प्रायः सर्वेमान्य सिद्धान्त था, जिसका व्याख्यान यास्काचार्य ने प्रथम तीन अध्यायों में विस्तार से किया है, अतः उसकी पुनरावृत्ति व्यर्थ है।

शब्दानुकृतिसिद्धान्त—यास्काचार्यं ने निरुक्त में यत्र तत्र अनेक भाषा वैज्ञानिकसिद्धान्तों का निर्देश किया है। भाषाविज्ञान का एक प्रसिद्ध मत है कि जिसे प्रसिद्ध विकासवादी मानते हैं कि भाषा का विकास या उत्पत्ति शब्दानुकृति से हुई यथा पशुपक्षियों या तथाकथित आदिम मानव ने जो

 <sup>&#</sup>x27;शवितर्गतिकमा कवोजेच्वेव भाष्यन्ते "विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति ।'
 (ति० २।२) ।

प्रारम्भिक ध्वितयां कीं; वे ही कालान्तर में शब्द बन गये। बाह्मणग्रन्थों में 'भू' ग्राव्दि पदों की उत्पत्ति का यही ताल्पर्यं लगाया जा सकता है। यास्का-चार्यं ने औपमन्यव के मत को प्रदर्शित करते हुये काकादि पदों में शब्दानुकृति की खण्डन किया है। 3

निर्वचन विद्यानिदर्शन—सम्पूर्णं निरुक्तशास्त्र निर्वचनविद्या का ही आकरग्रन्थ है, पुन: कुछ विक्षिष्ट पदों के निर्वचनों का निदर्शन प्रस्तुत, करते हैं, जिससे कि सामान्यबृद्धि पाठक एकत्र उदाहरण देख सकें।

विचकदाक्षं: — इसका अर्थ है झाखेटकारी कुत्ते को खींचने वाला पुरुष है 'विचकद्र:' शब्द से ही हिन्दी शब्द 'कुत्ता' बना है। द्वाति का अर्थ है गति और कद्राति हुई कुत्सित गति, उसी से अभ्यास करके चकद्राति पद बना—वीति चकद्र इति रवगतौ भाष्यते द्वातीति गतिकृत्सना । विष्कृत्सना स्वीति विष्चकद्र: । 4

पुरुष:—इस शब्द की यास्काचार्य ने कुछ विलक्षण निकक्ति की है—पुरि (शरीर या ब्रह्माण्ड में) शयः (सोने वाला —शात्मा —परमात्मा) हुआ पुरुष अथवा पुर में षादः— (बैठने वाला) आत्मा अथवा √ पूरयति से यह पद बना है 15

अन्तम् —यास्क ने इसका निर्वचन इस प्रकार किया है — 'धन्नं कस्मात्। धानतं भूतेम्यः। अलोर्वा। 'अन्त किससे। प्राणियों के लिये सब और से भूका हुआ ग्रयवा ग्रति वातु रूप से यह बना है। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने यास्क की इस क्युत्पत्ति को बालिश कहा है तथा पं० भगवद्दत्त ने वर्माजी की इस सम्बन्ध में घोर आलोचना की है। <sup>0</sup>

<sup>2.</sup> स भूरिति व्याहरत । स भूमिमसृजत, (तै० ब्रा० 2121412) ।

<sup>3.</sup> काक इति शब्दानुकृति:। तदिवं शकुनिषु बहुलम् न शब्दानुकृतिर्विश्वतं इत्यौपमन्यव। (नि० ३।१८)

<sup>4.</sup> नि० (213) ।

<sup>(5)</sup> पुरुष: पुरि षाद: । पुरिशय: । पुरवतेर्वा (नि॰ 23)

<sup>(6)</sup> द्र० निरुक्तशास्त्र (पृ० 163 पं० भगवद्त्त) (3) (निरु 3 10)

एकद्वित्रचलुरादि संख्या— इन संख्याओं का निर्वचन यास्क ने इस प्रकार किया है— 'एक इता संख्या । द्वी द्वृततरा संख्या । त्रयस्तीणंतमा संख्या । चरवारचलिततमा संख्या । 'एक सब ओर गत संख्या, 'द्वि' एक से अधिक तीव्रतर संख्या. त्रि तीणंतमा (तैरी हुई) संख्या, चत्वारः चबहुत आगे गई संख्या । इसी प्रकार अब्द आदि पदों की यास्क ने व्याख्या की हैं । कुछ लोगों को ये निर्वचन हास्यास्पद प्रतीत होते हैं, परन्तु लोगों को यास्क की यह प्रतिज्ञा स्मरण नहीं रहती कि अन्वितार्थ के प्रतीत न होने पर अक्षर और वर्ण की समानता से निर्वचन करे, निर्वचन अवस्य करे ।₃

इसी प्रकार यास्क ने शतका पदों की विचित्र और विलक्षण निरुक्ति की है। कुछ लोगों को ये हास्यास्पद या बालिश प्रतीत होती हैं, कुछ को विद्यत्तापूर्ण।

अतः महर्षि यास्क भाषाशास्त्र के श्रेष्ठतम विदान् थे, जिससे न केवल भारतवर्ष बिल्क सम्पूर्ण विश्व गौरवान्वित है। निर्वचन के भूलसिद्धान्तों का संक्षिप्त उल्लेख यास्क ने — प्रतामवत्तमिति धात्वादी एव शिष्येते (नि 21) इत्यादि प्रकरण में किया है। इन सब सिद्धान्तों के आधार पर ही आधुनिक भाषाविज्ञान के श्रनेक नियम बने। यह ब्याकरण का भी विषय है। अतः आधुनिक विश्व के भाषा वैज्ञानिक और वैयाकरण यास्काचार्य के अत्यन्त ऋणी हैं।

यास्क का वैयाकरणकप—ग्राचार्य पाणिनि भीर यास्क के वैयाकरणक पदावली में महती समानता है, इससे सिद्ध होता है कि यह पदावली यास्क से बहुत पूर्व चिरकाल से प्रचलित हो चुकी थी। निक्चय ही यास्क और पाणिनि सहस्रों वर्ष पूर्व इन्द्र, मारद्वाज, गाग्य, गालव, शाकटायन आदि सैकड़ों वैयाकरण भीर नैकक्तावार्य हो चुके थे, जिससे यास्क या पाणिनि को पारिभाषिक पदों के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ी।

<sup>(3)</sup> अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरं वर्णसामान्यान्निक्र्यात् न त्वेव न निक्र्यात् । (नि० 2 1)

यास्ताचार्यं ने निरुक्त में व्याकरण, वैयाकरण, अक्षर, वर्ण, नाम (संज्ञा) संहिता, आख्यात (धातु), उपसर्ग, निपात, प्रव्यय, व्यय, बादि प्रनेक पदों का प्रयोग किया है। यास्क ने बातु को बाख्यात, कर्म और प्रकृति नाम से प्रभिहित किया है, अर्थ शब्द भी प्रायः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने प्रकर्मक धातु (नि० 5 23) शब्द का प्रयोग किया है जिससे सिद्ध होता है कि प्रकर्मक और सकर्मक पद धातु के लिए सामान्यत प्रयुक्त होते थे। यास्क ने सम्प्रसारण गुण, वृद्धि और संहिता (सिन्ध) का प्रयोग किया है। संज्ञा को नाम कहा जाता था और नामरूप को विकृति कहते थे। सर्वनाम¹ पद का यास्क ने स्पष्टत प्रयोग किया है। स्वरों का स्पष्ट निर्देश है—अनुदात्त, उदात्त, स्वितादि। 'संस्कार' संस्कृत (भाषा) पद बने है। प्रकृति (धातु) के साथ प्रत्ययादि के पोग को 'संस्कृत' कहा जाता था, इसी संस्कारयुक्त प्रयोग के कारण व्याकरणसम्मत लोकभाषा को संस्कृत कहा गया। जिस पद का संस्कार (प्रकृतिप्रस्थय) समक्क में नहीं आता था, उसे 'अनवगत संस्कार (411) कहा जाता था।

इनके अतिरिक्त यास्क ने निम्न पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका अर्थं व्याकरणशास्त्र में प्राय: प्रसिद्ध ही है—अभ्यास, आस्मनेपद परस्मैपद, पुरुष, विभक्ति (प्रथमादि), प्रत्यय, कृत, तद्वित, समास, एकवचनादि कोप, उपधा, अन्वादेश, प्रतिषेध इत्यादि । 'अन्तकरण' शब्द का प्रयोग प्रत्ययार्थं में किया गया है । यास्क ने 'य', त्य, 'या' 'विन्' आदि प्रत्ययों के उदाहरण दिये है, अत: यास्क का वैयाकरणरूप सिद्ध है ।

<sup>(1)</sup> ल इति विनिग्रहार्थीयम् सर्वनामानुदात्तम् । (1 7)

 <sup>(2)</sup> तद् येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थो प्रादेशिकेन विकारेणान्वितौ स्यातां तथा तानि निक्र्यात् । (नि॰ 2 1);

<sup>(3)</sup> श्रनगतसंस्कारांश्च निगमान्, नि० 411);

प्रलेकारशास्त्री यास्क — आचार्य ने निरुक्त में अनेकविध उपमा अंकारों। का निर्देश किया है, उपमा का सामान्य अर्थ है समता या तुलना । परन्तु यास्क ने उपमाओं का जिस रूप में वर्णन किया है वे निरुच्य ही काव्या लङ्काराङ्गभूता हैं। उपमा का लक्षण गार्थ के प्रमाण से यास्क ने इस प्रकार लिखा है — अथात उपमा:। यदतेत् तत्सदृशम् इति गार्गः। वै अधिकोपमा और हीनोपमा का लक्षण कहा है — 'ज्यायसा वा गुणेन प्रख्यात्तमेन वा कनीयसा नाऽप्रख्यात् वोपमिमीते। वै यास्कने अनेकविध उपमाओं के उदाहरण दिये हैं — कर्मोपमा, सिद्धोपमा, जुप्तोपमा, अर्थोपमा, शब्दोपमा—अथ जुप्तोपमान्ययों-पमानीस्याज्ञक्षते। सिहो, ज्याद्य इति पूजायाम्। व्या, काक इति कुत्सायाम्। व

अतः यास्क से पूर्व अलङ्कारशास्त्र विख्यात था और यास्क उसमें पारंगत थे। यास्क शब्दशक्तियों अमिधा, लक्षण, व्यञ्जनादि से भी परिचित थे।

याजिक यास्क — निरुत्तकास्त्र से प्रकट है कि यास्काचार्य महान् याजिक थे। महाभारतकाल में उनकी प्रसिद्धि परमयाज्ञिक के रूप में थी, जैसा कि महाभारतग्रन्थ में स्वयं कृष्ण यास्क के प्रति कहते हैं—

> यास्को मामृषिरव्यशे नैकयज्ञेषु गीतवान् । स्तुत्वा मा शिपिविष्ट इति यास्क ऋषिरुदारवीः ॥

यास्क ऋषि ने शान्तभाव से अनेक यज्ञों में मेरी स्तुति शिपिविष्ट (विष्णु) नाम से की है। यास्क अत्यन्त उदारधी ऋषि थे।'

यास्काचार्य ने किसी कल्पसूत्र की रचना की थी, ऐसा हारलता आदि ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। निरुक्त से यास्क ऋषि की याज्ञिकता सिद्ध ही है।

इतिहासिवद् यास्क नृष्टि यास्क यद्यपि पूणतः नैक्क्तसम्प्रदाय के वैदिक विद्वान् थे, तथापि उन्होंने इतिहासिवद्यां का पूर्ण समादर किया, यह निक्क्त

<sup>(1)</sup> उपमा सबका मूल और बीज है-तन्मूलं चोपमेति सब विचार्यते (काव्या-लङ्कारसूत्रवृत्ति, वामन 4 21); (2) नि० (31 3)

<sup>(3)</sup> नि॰ (31 3) (4) नि॰ (3 18) (5) शान्तिपर्व (342 72)

से सिंद्ध हैं। निरुवत के अनेक स्थलों पर इतिहासपरक घटनाओं का उल्लेख हैं यथाः—'तत्रेतिहासमाचक्षते-देवापिरचार्ष्टिषणः शन्तनुरुच कौरव्यौ बभूवतुः।

'त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः'। ' निरुक्त में निविष्ट इतिहास संकेतीं कीं संकलन हमने इस पुस्तक के एक पृथक अध्याय में कर दिया है।

वैज्ञानिक यास्क—वेद ग्रीर बाह्मण ग्रन्गों में जिस सृष्टिविज्ञान का गंभीर ज्ञान सन्निहित है, यास्क उसमें पूर्ण अभिज्ञ थे, निरुवत व्याख्यान के प्दे-पदे पर इसकी पुष्टि होती है, तीनचार उदाहरण पर्याप्त होंगे—

'अथाप्यस्यैको रिहमश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यति।' (नि० 2 6) यह यजुर्वेदं के निम्न मन्त्र की व्याख्या में लिखा है—'सुबुम्णा: सूर्यरिहमश्चनद्रमा गन्धवं: ।'1

'सूर्य की एक विशिष्टरिस से चन्द्रमा प्रकाशित होता है।' 'प्रयनात्पृथिवीत्याहु:। क एनामप्रथयिष्यत्। १ (नि० 1 13)

'फैलाने से पृथिवी कहलाई, किसने इसे फैलाया।' निश्चय ही यास्क पृथिवी की प्रारम्भिक प्रथमावस्था का संकेत कर रहे हैं।

'जवारु' पद की व्याख्या में यांस्क ने लिखा है--- 'जवार जवमानोरोहि' (नि० 6 17) यह सूर्यमण्डल निकलता हुआ अगरोहण करता है।

वर्षा का विज्ञान वेद में प्रसिद्ध, यास्क ने ब्राह्मण उद्घृत किया — मिनर्वा इतो वृष्टिं समीरयित । " महतः सृष्टां वृष्टिं नयन्ति " इसावादित्यो न्यक्रिमः पर्यावर्त्ततेऽथ वर्षति । (नि॰ 7 24) 'अग्नि (सूर्यताप) पृथिवी (जल) से वृष्टि को धूम रूप में ऊपर भेजता है। महत (वायु) वृष्टि (मेघ) को ने जाते है। जब सूर्यं निम्न रिस्म होता है तब वर्षा को नौटाता है।

<sup>(6)</sup> नि॰ (2 10); (7) नि॰ (2 16);

<sup>(1)</sup> यजु॰ (18 40) (2) यद् अप्रयत तत् पृथिवी (काठक सं॰ 8 2)

<sup>(2)</sup> ब्रात्मा के हंस आदि 93 पर्याय (नि • 14 11) में लिखे हैं, इससे यास्क घात्मज्ञानविस्तार ज्ञात होता है।

वार्शनिक यास्क — आचार्य यास्क महाभारतयुग के प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, वे किपल, आसुरि, व्यास और याज्ञवल्क्य की कोटि के दार्शनिक थे। शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक (25) में मधुविद्या के आदि प्रवक्ता दघ्यङ् आथर्वण देविष देवयुगीन ऋषि थे, उन्हीं की परम्परा में यास्क और आसुरि जैसे दार्शनिक हुये। इस मधुविद्या का सृष्टिविद्या और सांख्यदर्शन से घनिष्ठ सम्बन्ध था। यास्क का आत्मज्ञान, अध्यात्म और सांख्यज्ञान निरुक्त से प्रकट है, विशेषतः त्रयोदश और चतुर्दश अध्याय में। यद्यिप इससे पूर्व किसी प्राचीन उपनिषद् से यह श्लोक यास्क ने द्वितीय ग्रध्याय में उद्धृत किया है—

यस्मात्परं नापरमस्ति "पूर्णं पुरुषेण सर्वम् । (नि॰ 213)

इस क्लोकान्तर्गत 'पुरुष' पद की 'आत्मपरक' व्याख्या की है—'पुरुषः पुरिषादः पुरि शयः।' अन्यत्र यास्क ने भ्रात्मां, जीव, स्थूलशरीर, एकादश इन्द्रिय, सप्त इन्द्रिय, बुद्धि, प्रकृति, महत् त्रिगुण (सत्त्व रजः और तमः) एवं उर्घ्वंगति का सांख्य और उपनिषद् की सर्णि पर वर्णन किया है, भ्रतः यास्क अपने गुग के महान् दार्शनिक थे, स्पष्ट है।

64070





CATALOGUED.

Nirukta

#